# शोषण - मुक्ति <sup>और</sup>

नव समाज

लेखक

अप्पासाहय पटवर्धन

<sub>शतुबादक</sub> स्रक्ष्मण नारायण गर्दे

•

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राजगाट का बी प्रकाशक': द्या वा व सहस्रवृद्धे, मत्री, अखिळ भारत सर्व सेवा-संघ, सर्घा ( यम्बई-राज्य )

पहली बार : ५,००० परवरी, १९५९

मूल्य : बासठ नये पैसे ( दस आना )

मुद्रक : स्रोम्प्रकाश कपूर, शानमण्डल लिमिटेड, याराणसी ( बनारस ) ५४६३–१५

# आशीर्वाद

अप्या साहय ने यह पुस्तक मामदान प्रनेशिका के तीर पर िल्ली है। पर लिएतो का डील ऐसा है कि उससे सर्वेदय के अर्थशास्त्र का एक छोटा सा प्ररूप ही बन गया है। कार्येटय के अर्थशास्त्र में यह करना नहीं होती कि प्रत्येन गाँव

अपूर्ण है और एव माँच भिल्कर पूर्ण । सर्वोदय की करवना यह है कि
प्रायेक गाँव पूर्ण है और एव गाँव भिल्कर परिपूर्ण हैं। पिता की याली मैं
प्रायेक गाँव पूर्ण है और छोटे बच्चे की भारणे में आभा लड़ हो, यह बात
छोटा बचा नहीं मान सकता। यर पिता की धारणे में बढ़ा खड़ हो और
छोटे पच्चे की थारणे में छोडा लड़ हो, तो यह बात वह समश सकता
है और मान ऐता है। बड़ी मूर्ति और छोटी मूर्ति का अपेक्षा छोटी
सलता। इसके विचयेत कभी कभी वह बड़ी मूर्ति की अपेक्षा छोटी मूर्ति
हों अधिक एवद कर सकता है। पर बड़ी मूर्ति की अपेक्षा छोटी मूर्ति
हों अधिक एवद कर सकता है। पर बड़ी मूर्ति की उसका कोई हकता,
इस्र प्रकार का भेद भीत शास्त्र में कभी स्वीकृत नहीं हो सकता। एक
ही पुत्तक की कोई सीव बढ़े टाइम में हो और कोई छोटे टाइम में, की
यह भेद अभेद के पेट में समा जाता है और पाटक अपने नेंगे की

त्यांत क अनुदूष्ण इनमें च काइ मा आंत क्यान ाट्य उठी तरका हूं में छोटे डाइट में चुत्तक चन चो सकती है, पर आँखों में आज की हाल्त में छोटाई भी भी भोई मर्यादा मानगे परेशी। उसी प्रकार छोटा मांत पूर्ण और समय बिश्व परिपूर्ण मानने पर भी आज के वैद्यानिक सुग में गाँव भी छोटाई भी भी गुरू गर्यादा निश्चत करनी होगी। छोटा गाँव पूर्ण होने के लिए आज के वैद्यानिक सुग की आवस्त्यक्ता के अनुसार पूर्ण होने के लिए आज के वैद्यानिक सुग की आवस्त्यक्ता के अनुसार पूर्ण होने में गाँव उक्का आकार होना चाहिए, यह बात स्पष्ट है। अर्यात बहुत ही छोटे गाँव थे काम नहीं चलेगा। जो गाँव बहुत छोटे छोटे हों, एवे दो-चार मिलाकर एक गाँव मानना होगा। प्रामदान के आरम वाल में गाँव की एक छोटी वारी भी पविष हम मामदान के तौर पर स्वीकार कर होते हैं ( और वह उत्तित भी है, अन्यमा प्रामदान का उद्गम ही अव कह होगा), तथापी स्वयपूर्ण प्राम-स्वराक्य की रचना करते हुए गाँव का आकार उसी व्यंति का मानना होगा।

चीनी सच्च माओसे भी स्वपूर्ण प्राप्त की करवान यह है कि उस गाँव के लोग कभी बादर नहीं गये, उन्हें वादर जाने का दूछ काम हो न पड़ा। पर अनुसान से वे यह जानते थे कि पहोश में ऐसा ही दूसरा गाँव है। मारण राज में पड़ीश के माँव के छुलों के माँवने भी आवाज उन्हें उस गाँव में मुनाई पहरी थी, इससे यह अनुमान करना पढ़ता था कि पड़ीश में नोई गाँव होगा। इस ओमी को आज यह करवान न अंचेगी। गाँव की स्वपूर्णता के लिए गाँव का आकार उस व्यंत का माना लेने पर भी दूसरे गाँव से—और बूखरे गाँव से शि नहीं, सद्वे राष्ट्र माँव के साथ माना होगा। इस प्रकार पर भी दूसरे गाँव के साथ भी गाँव का सम्बन्ध मानना होगा। इस प्रकार पूर्व करवान करने पर, कहने की प्राप्त माने शिवा अर्था हों। से अर्था अर्था साथ अर्था हों। के साथ भी गाँव का सम्बन्ध मानना होगा। इस प्रकार पूर्व करवान करने पर, कहने की प्राप्तना में शिवा का अर्था हों है। अर्थ साथ साथ सरका प्राप्त होना अर्थाहारों है। अर्थ स्वप्त माने ही मान्त्र हों से स्वप्तक नहीं है। मूल्भूत विचारणीय मानों की चर्चा करनेवाली पुस्तक होने से वह स्वप्तक है। उसकी स्वप्त करी है। मूल्भूत विचारणीय मानों की चर्चा करनेवाली पुस्तक होने से वह स्वप्तक है। स्वप्तक हो भी स्वप्तक हो भी स्वप्तक हो भी स्वप्त करी से अर्थ करनेवाली से से स्वप्तक हो भी स्वप्त करी हो। से स्वप्तक हो भी स्वप्त करी से अर्थ करनेवाली से से स्वप्तक हो भी स्वप्त करी से अर्थ करनेवाली से से से स्वप्तक हो भी स्वप्त करा हो भी स्वप्त करी से से स्वप्त करी हो से से साथ साथ से से स्वप्त करी हो से स्वप्त करी हो से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से स

स्थापक अपंशास का चौडाई के सहस रूप्याई में भी उतना ही स्थापक होना आवस्मर होता है, पर इतने ने भी काम नहीं चरता ! उठकी गहराई भी काषी होनी चाहिए। अपंसास की गहराई परमाप में प्रवेश करती है। अर्थात उनमें आप्यासिक मृत्यों की मीमाला करती रहती है। इस पुस्तक में अप्याची ने गहराई छोड रसी है, पर उसे मान-कर ने चले हैं।

साराश गहराई छोडरर, लम्बाई धटाकर प्रामदानी गॉव के अर्थशास की चौडी व्यावहारिक चर्चा इसमें की गयी है। और सम्पाजी की चित्र अस्यस्त अध्यापक पदांत से विद्यार्थियों को समझाने के दंग पर यह विवेचन किया गया है।

में इस प्रसाव के लिए प्रसावना लिखने अप्याजी के लिहाज से नहीं प्रवृत्त हुआ, बल्कि समुचा रत्नागिरी जिला-मुझे उस जिले या जी कुछ दर्शन मुखा उत्तरे जान पढ़ा कि-आमदानी जिला पन सकता है.

और इसकी प्रेरणा वहाँ के लोगों में करने के लिए इस पुस्तक का उपयोग द्दोगा, इस थाया से इसमें प्रकृत टुका हूँ । इसनी लगी प्रस्तावना लियने की बात मन में नहीं थी, पर नदियों की बाद ने राख्या रोक रखा, इससे

आज भीर का यह दात समय मिल गया और प्रस्तावना इस आकार की प्राप्त हुई ।

ਹਿਜੀਤਾ

जय जगत ! जय मामदान !

मकाशी (पश्चिम सानदेश)

2.9.146

# लेखक का निवेदन

इस पुस्तक में व्यक्त विचारों में अहिसा अर्थात् करुणा के आधार पर निर्मित नय समाज स्थापित करने की शक्ति है और ये विचार समस्त जाग्न के िटए समान हैं, ऐसी आशा है। यह एक 'अर्थशाकीय प्रवन्थ'-सा यन गया है और में तो आर्थित व्यवहार का कि स्रो तक नहीं जानता। तथापि अर्थशाक्त गहरी जुवकी लगाने का मैंने साहस किया है। कारण जो बुख भी हो, अर्थशाक्त है जीवन-शाक्त का ही एक पहल्ल और जीवन-शाक्त जाने विना हम छुटकारा पा ही नहीं सकते।

मेरे वे विचार एक तरह से पुराने ही हैं। 'गाँव का गोकुछ' जोर 'व्याज-बहा' इन पुस्तकों में वे विचार आ चुके हैं। पर उन्हें अधिक परिएक, मुसंगत और समप्र जीवन-सरणी के स्वरूप में व्यस्थित करने की दृष्टि से में इस छेरान में प्रचुत हुआ।

विनोवा के शब्दों में यह पुस्तक प्रामदान-प्रवेशिका के तीर पर दिसी गयी हैं। प्रामदान के साथ ही फैन्टरी-दान की भी योजना इसमें हैं। इसी प्रयम्प इसमें जो प्रामदान का छोटे-से-छोटा रूप हैं। यह प्रामदान की निराई है, खोआई-रोपाई नहीं, छुटे तो नहीं हीं। भूमि का स्वामित्द, माल्युजारी और ज्याज गाँव के अझेसी-पड़ोसियों के बीच विपमता, वेर और तिगाइ के मूळ हैं। इन्हें निराकर हटाये विना, विगाइ चराय विना, किसी तरह की बोआई-पोई, किसी प्रकार का प्राम-संघटन, कैसा भी पश्चेत कार्यक्रम सफळ न हो सकेगा। बुशक दोतिहर निराई से पहळे बोआई नहीं करेगा। मुख्य प्राम-संवक को भी टयुतम प्रामदान की निराई ही सजसे पहळे हाय में छेनी चाहिए। यह बात हाल में ही मेरे ध्यान में आयी। इस मार्ग का अनुसरण करने से भरपर फसल हाथ आयेगी, यह आत्म-विश्वास भी उत्पन्न हुआ।

इन विचारों को सम्पूर्ण तो नहीं ही, अन्तिम भी नहीं कह सकते। तथापि इन्हें प्रकट करने में मेरी दृष्टि साधना की है, समाज-शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र की नहीं । ये विचार अपूर्ण हैं, तो

भी इतने ही विचारों से अपने तथा समाज के जीवन की संशुद्धि साधन करना साधक का कर्तव्य है। अनेक मित्रों से अनेक प्रसंगों में चर्चा भी की है। कई छोटे-चड़े मित्रों से फुटकर सूचनाएँ मिली हैं। माननीय मित्र श्री रा॰ फु॰ पाटील ने अपने प्रगाद अध्ययन के अनुरूप विस्तृत

प्रस्तावना भी लिख दी । इससे इस प्रतिपादन को विशेष महत्त्व और गांभीर्य प्राप्त हुआ। विनोधा का आशीर्वाद इस पुस्तक के लिए प्रेरक रहा । मेरी भूभिका साधक की है और श्री पाटील का समाहार उन्होंके शब्दों में 'फ्रानिंग कमिशन के भूतपूर्व सदस्य' का याने

प्रशासक का है। दृष्टि के इन भेदों से कुछ मतभेद भी उद्भत हुए हैं. पर वे कुछ अंशों में मेरी भमिका के परक भी हैं।

गोपरी, ३०-१-'५८ अप्पा परवर्धन

# अनुक्रम

| १ देव                     | *** |
|---------------------------|-----|
| २. शोपण के प्रकार और इलाज | *** |
| ३. सर्वसामान्य            | *** |

५. माननीय श्री रा० २० पाटील द्वारा समाहार

**४.** परिशिष्ट

48

৬ই

UU

? :

# हेतु

### १. सज्जनों का दुराचार

मतुष्य मूलतः सत्प्रपृत्त है, मांगस्य का भोता है। संसारयात्रा करते हुए विपत्तियों के आने पर सज्जन मतुष्य भी न करने
योग्य कृत्व करने पर ख्यत होता है। परनात् इस दुष्प्रपृत्ति की
यहाँ को आदत पड़ जाती है और आपना का होते हुए भी
वे तरह-तरह के दुष्क्रमें करते देख पड़ते हैं। मूलतः निर्मेख और
चनकदार पातुष्प्रभ से काम छेते-छेते जैसे यह दराब हो जाता
और काळ पड़ जाता है, वैसे ही मूलतः निष्प्रप् मतुष्य भी दुष्ट
यन जाता है। परन्तु पात्रों में यह चमक किर से छाना जैसे
बहुत कष्ट्रसाष्ट्र गति होता, वैसे ही महुष्य का सहज सीजन्य
अच्छी शिक्षा और रचना से पुनरुज्यक किया जा सकता है।
मन्तु विनोवा आज यही काम कुर् रहे हैं।

मन्त विनोवा आज यहीं काम कर रहे हैं।
विनोवा भूदान, मामदान जैसे कार्यक्रम अभेद की उच्च
भूमिका से सामने रखते हैं और भेद की भूमिका पर रहनेवाले
सामान्य मतुन्य उनका उपदेश आदर के साथ सुनते हैं; पर वह उपदेश उन्हें ज्यवहार्य नहीं लगता। विनोवा जिस आप्यासिक स्तर से अपनी बात कहते हैं, वह सामान्य ज्यवहार के स्तर पर भी किस प्रकार अनिवार्य और हितकर है—यह सामान्य जा। को समझा देने की आयदयकता है। इस पुस्तिका के द्वारा मेरा ₹

अहिसक समाज रचना का ध्येय भछा किसको प्रिय न होगा ? समाज यदि अहिसक न हो, तो यह समाज ही नहीं, उसे मनुष्यों की एक भीड़ कहना होगा। शुद्ध व्यवहार के समु-चित्र नियम यनाकर उन्हें सचाई के साथ अमल में लाने से मनुष्य की अन्याय की ओर प्रवृत्ति नष्ट होगी और अहिंसक समाज-रचना सिद्ध होगी। वस्त्रई के निवासी भीड होने पर धक्मधका नहीं करते, विलक्त सीधी पिक (क्यू) में राडे हो जाते हैं, इससे उनका चलना-पिरना सबके लिए सुविधाजनक और सभ्यतायक होता है-यह स्यातुभन से सभी जानते हैं। 'क्यू' वस्वईवाळों का मानो स्वभाव ही बन गया है। वाहर से आया हुआ कोई नया मनुष्य भी वर्म्य में खुशी से टाइन में खडा हो जाता है। अन्यत्र यही रेटक्र आगे वटना है। ऐमा क्यों होता है ? 'क्यू' अच्छी चीज है, यह बात उसे जॅबी हुई है, पर छोग उसका पाछन करेंगे, इस बाव का कोई भरोसा उसे अन्यत्र नहीं होता। अर्थात् योग्य रीति का ज्ञान हो और लोग भी उस रीति का पालन करेंगे, इस बात का विश्वास हो. ये दोनां वातें एकत होने से ही अहिंसक समाज-रचना धन सकेगी। 'क्यु' का अभ्यास अहिमक समाज-रचना का ही नमूना है।

मान लीजिये, कोई जहाज इव रहा है। उसके यात्रियों को बचाने पे छिए बोई नीका आयी। अन यदि सभी यात्री एक-दसरे को रेलते हुए नौका पर पूद पड़ें, तो अतिरिक्त बोझ से यह मौका ही उस जहाज से पहले द्वन जायगी। पर यदि यात्री कायदे के साथ थोडी थोडी सएया में उतरें, तो वह नीका कई रोपा में उन यात्रिया को किनारे पहुँचा सकेगी। कायदा या अनुशासन यही है कि योग्य सकेत का पाउन किया जाय।

इस पुस्तिका में हमें सर्वोदय के केन्नछ आर्थिक सकेता का ही विचार करना है। सर्वोडय की हिष्ट से सामाजिक संकेतों का भी बहुत महत्त्व हैं। उटार्रणार्थ, मानवी समता का स्वीकार खीर पाउन आवश्यक हैं। परन्तु जसका उद्धापीह अभी नहीं करना हैं। छभी के इस अयोगमान युग में आर्थिक संनेतों को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है और इसी सन्दन्य में सुहै जो विचार सुन्ने तथा महत्त्व फे प्रतीत हुए, उन्हींको पाउकों के विचारार्थ्य यहाँ उपस्थित करना है।

# २. निर्वन्ध और अनुनय

समाज-संपटन के सन्यन्य में हुछ वार्ते निर्धन्य के द्वारा अमल में लायी जानी चाहिए और हुछ अनुत्य अर्थात् उपहेंदा, प्रार्थना, अमुरोभ, प्रोस्साहन, लोक-विक्षा इत्यावि के द्वारा । पर आचरण कर्ता की मर्जी पर है हो होड़ना चाहिए। परीक्षाओं के पाठकमां में हुछ विपय आवश्यक और कुछ ऐक्छिक होते हैं। इसी प्रकार समाज-स्वारच्य के सन्यन्थ में भी हुछ वातों के लिए तो निर्वन्य कराग़ वार्य और हुछ वातें स्वेच्छा से करा छेने का प्रयस्त किया जाय। आवश्यक और ऐक्डिक, कम-से-कम आवश्यक कीर आवश्यक और आवश्यक और आवश्यक और साम-से-कम आवश्यक कीर आवश्यक कीर कारणा-स्त्रक कर्तव्य-पालन और पर-उपकार, इन भेदी जैसा ही यह मेद है। प्रस्तेक सम्वी वात हम अपने साथियों से कहे, ऐसा कोई निर्वन्य नहीं हो सफता, पर जो हुछ हम उनसे कहें, पह झुठ म हो, यह अवश्य निर्वन्य हैं। किसी यात्री को हम न लहें, यह निर्वन्य हुई, पर यात्रियों की में कितनी नया सेना करें, यह मेरी खुशी की तात है।

ँ विनो ना ने देश और जान के सामने जो महान् विचार रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं, जो निर्वत्य का विषय वन सफ्ती हैं। दूसरों के क्रम का अपहरण नहीं करना चाहिए, यह नित्त्य है। क्षमदान करना अनुनय का विषय है। भूभि पर किसीका अवाध स्तामित्व न होना चाहिए, ऐसा निर्जन्य होना जरूरी है। मैंने जो पैदाबार की, उसमें से मैं उन लोगों को भी हूँ, जिन्हें उसमी आवश्यक्ता है, यह अनुनय है। शोषण न करना निर्जन्य है, अपरिष्ठ अनुनय है। किंन्य नींव देना है, अनुनय उस पर भवन निर्माण है। अनुनय ही श्रेष्ठ और परिणामकारी मार्ग है। कारण निर्जन्य भी कर्जा की सम्मति के निना केवल वाहरी

वधाय से पूर्ण यशस्त्री नहीं हुआ करता। निज प्रेरणा में ही सच्ची शोमा और शक्ति है और यह स्वय प्रेरणा समझाने से, शिक्षा से और आचरण से ही वराज होगी। तथापि मनुष्य समाजिन है, समाज के साथ घुड़ा मिछा, अत. वसकी प्रेरणाओं में स्वयप्रेरणा और रपमेरणा का आत्यनिक्त मेर नहीं रहता। उहुतों भी जो स्वय प्रेरणा होती है, यह अक्टे एक-एक व्यक्ति में रिप्ट निर्मेन्य पन जाती है। मेरी अपनी स्वय प्रेरणा भी मेरी

एक द्वति भा अन्य द्वतियो पर निमह ही हुआ करता है। सम-झाने-बुझाने के लिए भी योग्य निर्दन्ध उपकारण ही होते हैं। निर्दन्ध का प्रयोग टढ का प्रयोग है, यह हम नहीं कहना चाहते। किन्तु ममुच्य के कर्तन्यों में भी हम यह बतलाना चाहते

चाहते । किन्तु मनुष्य के कर्तव्यों में भी हम यह बतछाना चाहते हें कि तुरत परने योग्य और यथातमाझ परने योग्य, कमन्सेत्कम वरने का और अतिरिक्त काम, आवदयक और ऐप्टिक्स, कराकर छोड़ने योग्य और स्वेच्टा पर छोड़ने योग्य, ऐसा भेद अवद्दय किया जाना चाहिए। (१) परती स्वित पर कोई अपना क्यामित्य न यताये, उसका मुल्य अथवा उसका अटा न साँगे और

न्याभित्य न पताय, उतका मूच्य अथवा उसना अदा न मांग आंर (२) मूच्यन ये अलाया व्याज, राण्ड, भाषा विविडेड इत्यादि पस्ट न परे। ये स्यूट मध्ये अथवा निर्देन्य इम मुप्ताना पायाज पे दें। इन निर्देन्या पर पष्टन परके पिर यदि कोई मनुष्य समाज पे प्रति स्वालार्थण परे, तो ऐसा परना अयस्टर ही होगा ऑर ऐसा परनेवाट भन्याट के पात्र होंगे। परन्तु उपर्युक्त निर्देन्यों को तोइनेवाठे जिम प्रकार निषेष के पात्र होंगे, उस प्रकार स्थात्मा-पंण न करनेवाठे निषेध के पात्र नहीं होंगे। निर्वत्व तोइनेवाठे पापी करार दिये जायेंगे; अनुनय न माननेवाठों को पुण्यलाम न होगा, पर पाप भी नहीं छगेगा। निर्वत्वभंग का दोप क्रत-दोप (सिन आफ कमिशन) है, अनुनय न माननेवाठे का दोप अक्षत कोटि का दोप (सिन आफ कोमिशन) है। निर्वत्व आजार्थ है, अनुनय विषयर्थ है। निर्वत्व और अनुनय के भेद का इतना विवेचन पर्याप्त है।

### ३. जीवन-शोधन

मनुष्य मूलतः पद्य था। पद्युओं जैसा ही उसका यतीय था। अय भी पुरुष अंशों में वह पद्यु ही हैं ! छुते, विज्ञार जैसे आपस में पदतते हैं, देसा ही मनुष्यों का वर्ताव हैं। धर्म की भावना या चेतना ही मनुष्यों का वर्ताव है। धर्म की भावना या चेतना ही मनुष्य का विदोप्तर है। धर्मों हि तैयां अधिको विशेषा! 'धर्म की यह भावना उसमें एकाएक नहीं उत्तर हुई ! कम से धीरे-धीरे ही हुई हैं और अब भी इसकी पूर्णता नहीं हुई हैं। बह भावना और तरहुसार आवरण जैसे-जैसे होता जावना, वेसे ही येरे वह पद्यु से मनुष्य बनेगा। मनुष्य का निर्माण याचे वटन स्मृष्टिकतों ने अगुक सहस्र वर्षों में पूर्ण किया हो, ऐसी कोई यात नहीं हैं। नय भानव और नय समाज निस्य ही बनता रहेगा। अहिसक समाज-पनना भनुष्य का निर्माण ही हैं। पद्युत्य से मनुष्य वर्षों पाया अरार उसका पावक जैसे-जैसे हम करते चटेगे, बेरो-जैसे हम मनुष्य वनते पटेंगे।

#### ४. अज्ञात पाप

आज तक हम छोगों से अज्ञात रूप में भी अनेक दोप होते

#### द्योपण-मुक्ति और नव-समाज

चले आये हैं। अज्ञान से होनेवाला दोप नैतिक दोप भले ही न हो, पर भौतिक दोप तो है ही, उसका परिणाम भी हमें भोगना ही पड़ता है। 'न जानते हुए यदि अग्नि पर पर पर जाय, तो वह जलेगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।' जातिभेट और अस्पृद्वता में क्या दोप हैं, यह तो हम जानते ही न थे, विक उसे धर्म जानकर हम पाछते आये। पर इससे उसके जो दुप्परिणाम हैं, उनसे हम थोड़े ही यच सकते हैं ? उसी प्रकार भूमि का स्वामित्व, व्याज, राण्ड, भाडा डिविडेंड, लाभ इलादि के द्वारा हम छोग जो एक दूसरे का शोपण करते चले आये हैं, उसकी हमें कोई रतर नहीं थी। इन सब वातों को हम सहज स्वाभा-धिक समझते हुए करते चले आये। परिणाम यह हुआ कि मगाज में वैपन्य और वैमनस्य, नैराइय और विलासिता, आलस्य और दुव्यंसन, फलह और युद्ध इत्यादि नाना प्रकार के अनिप्ट यदते गये और इम उनके दुकल पद-पर पर भोग रहे हैं। मानव-जाति में परस्पर फटह पराकाश तक पहुँचा है। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच शीत युद्ध तो चट ही रहे हैं, पर इनके भी मूल में इमारे-आपके बीच, माई-माई के बीच, पड़ोसी-पड़ोसी के बीच जैसा व्यवहार चल रहा है, वह शीत युद्ध ही है, यह बात अभी तक हम होगों के ध्यान में नहीं आयी थी। अन हुछ होगों के ध्यान में आ गयी है। अतः उन लोगों का फर्तव्य है कि ये ये दोप दूसरों पो भी दिस्ताकर सानधान कर हैं। दोप दृष्टिगत होते ही दूर हो जायें, ऐसा नहीं हैं। 'जानामि धर्म न च मे प्रवृतिः। जानामि अधर्म न च मे निरुत्तिः॥ अर्थात् धर्म क्या है, में समझता हूँ, पर मुझसे होता नहीं, अधर्म क्या है, यह भी ममजता है, पर वह मुक्षे छाडता नहीं—यह सत्य है। तथापि पर्म पा बोच हो और वह अपने आचरण में आ जाय, इन होना पानों के यीच प्रयत्न के टिए कुछ अन्याधिक समय आवश्यर

होता है, इसी अर्थ में इसकी सरयता है। धर्म पारन की ओर मनुष्य का आध्यातिमक आकर्षण तो है ही, पर इसके सिवाय धर्मोल्लयन के भौतिक परिणाम भी उसे धर्म-पारन की ओर ढकेटते हे ही जाते हैं।

इसीटिए हमें यह विद्यास होता है कि गावी-ियनोपा की— अब तक के सभी सन्तों की भी—सीख और अपने वर्तमान ब्यवहार में रहे हुए दोप यदि हम लोगों को अच्छी तरह समझा हैं, तो विनोबा की भूदान-मूल्क, बामोगोग प्रधान, अहिसक क्वान्ति का स्वयन साकार होना असमब नहीं है।

क्षे अन्य साघन भी हैं। पर भूमिडीनों के लिए भूमि की सेवा मगवान की भक्ति का सर्वोत्रृष्ट साघन है। ---विनोना

# शोपण के प्रकार और इलाज

## १. भूमि का स्वामित्व

मूमि फा खामित्व घोषण का आद्य और मुख्य साधन है। ईश्वरितिर्मित भूमि जो खुढी पड़ी थी, उसे मतुष्य ने छेका, हथि-याया; दूसरों को उस भूमि पर पैर रराने की मनाही की।

महुत्य पहुळे सृगयातीयी या; पशुओं की तरह ही भूल हमने पर अपने भक्ष्य के डिए भटकता फिरता और कन्दमूह फल जैसे कामयास मिटनेनाले परायं रमता था अथवा रतहा, हिरम, गुर्गो, भेड़-चकरी, भेंस जैसे स्थटचर; तीतर, क्यूतर जैसे स्वयं अथवा महुठी-क्रुए जैसे जठचर प्राणी जो जहाँ मिनने मार कर रम जाता था।

पीठे डमने मुर्गे, मेह-पकरे, गाय-पैट, उँट आदि पशु-पश्चियों को पाटन पनाने की तरकीन हुँद निकाटी और पह गोपाट-पृत्ति मे जीने टना। अपने पगुओं को पराना, जन आवश्यक हो, पाटन, पगुओं को मारकर उनका मांत राग जाना और उनकी क्षाट जोइना, एक जगद का चारा ममात होने पर अपने पगुओं को टेकर ऐमी जगह जाना जहाँ चारा निटे—इस प्रकार पह रहने टगा। इसी ममय में उनने सुटुम-र-चना की और 'गोप्न' ( अर्थान गोर्यन के रक्षक परिवार) बने।

और पुछ समय बाद उसने रोती की कटा आविष्ट्रन की। मेती का आविष्टार होने पर ही मनुष्य एक जगह पर बनाकर रहने लगा और अनेक कुटुम्पो के समृह बने। इस तरह प्राम या गाँव बसे।

इसी अवस्था में पहले-पहल मतुष्य ने जमीन पर कच्या करना आरम्भ किया। सभी मतुष्य एक साथ एक ही समय खेती करने लगे हों, यह बात नहीं। पहले कोई-कोई कुटुम्ब अनेले-दुकेले मूमि पर अधिकार जमाये। स्थर होकर घर बनाकर रहने लगे। बनकी हेखा-देखी और कुछ कुटुम्ब खेती की ओर कुकने लगे। सनसे पहले के रोतिहर कुटुम्मों ने बाहे जितनी जमीन छेक छी। इनके बाद जो आये, वे पहले से बसे हुए लोगों से छेड़ करने नहीं गये, क्योंकि दूसरी तरफ बाहे जितनी जमीन खाली पड़ी थी। इस कारण पहले के जबरदस्त लोगों से हगड़ा मोल लेने की कोई आयदकता नहीं थी। परन्ह इस फकार देखते-देखते सब जमीन कि ला वार्यों और और जो नये लोग बाते, उन्हें खाली जमीनों का मिलना असम्भव हो गया। तब जमीन के लिए हगाड़े शह हर.

मारफाट भी होने छंगी। पर सामान्यतः पहले से आकर बसे हुए फुडीन जीर संपटित भू-खामियों से लड़ना-भिड़ना किसी अकेछे-दुकेले नवागत मनुष्य के लिए बहुत कठिन था। सच जमीन हम पकार किंक जाने पर हम नवागतों के लिए

पहीं पक छापाय अपरिहार्य रहा कि ये पहले के छोगों को राजी करके ही रहे। अतः कुछ गरीकों ने उन्हें नजराने रेकर उनसे जर्मीनें सरीवीं और कुछ ने छगान देकर असामी यनकर रहना स्त्रीकार किया।

िसीने जमीन पहले से छेक छी, फेक्ल इसी कारण से पींठे आनेवालों से पहलेवालों को जमीन की कीमत या लगान मिले, यह खुल्लमखुल्ला जोर-जगरदस्ती और कोपण ही था।

मिछ, यह चुल्डमखुल्छा जांर-जारदस्ती आंर ज्ञापण ही या। पहले राजतब के जमाने में यह मालकियत और जवर-इस्ती गवारा हुई, पर अज लोकतब के इस जमाने में यह चीज नहीं चल सकती, इसे फोई जियत वो मान ही नहीं सकता। रानवस में राजा सारी भूमि का स्वाभी था और प्रजाबन उसके आश्रित थे। पर अब वह नाता दृट चुका। वसापि सार्वमीम राजा से स्थान में छोटे-छोटे असरय वर्मीचार राजा वन ही गये। भूमि पर जिसका स्वाभित्व, वह हुआ राजा, जिसके पास भूमि नहीं, वह हुआ राज। ऐसे वो बर्मी का वन जाना ठीक नहीं। भूमि पर जब सनका ही अधिकार है, तब अवाधित अधिकार किसीका भी नहीं रह सकता। राजि जमीन की सीमत या लगान बसूल करना अब द्योपण और जबरहसी ही समझी जायेगी। वह निषद हैं।

#### २. कप्टार्जित लगान

परती जमीन पा छमान जनरदस्ती है, वो भी कमायी हुई जमीन का छमान प्रश्नित लगान भी हो सक्ता है। परती जमीन देवी-भेडी पँडीली जोर ऊसर थी। उसे साफ करना, में के बांचना, समथर करना, पानी मॉभकर या पूँजों टोटकर जल पहुँ- चाने की व्यवस्था फरना, उसे बीतरमा परेना, पड छमाकर उसकी ररावाडी करना, पानी होना, राजद बालना इस्यादि कप्टसाभ्य उम्मों से इस जमीन भी उपज बहुत यहती है। इस प्रकार अपने पहुँ से जो मोई इस जमीन मा उपजाडफ्त घरता है, उसे पहूँ सह जमीन पिसी दूसरे को सोपने की कभी आवश्यम्वता पड़ी, तो यह इसता पिसान पहुँ पिसान में उस रोत भी उपज मा तुरु भाग लगा में वीर पर दे, यह न्यायोचित है। सारण उस जमीन भी उपज उस दूसरे किसान के ही पर्तमान पर परिक्रमों का पढ़ है। उसमा एउ भाग पहुँ विसान के ही पर्तमान परिक्रमों का पढ़ है। उसमा पड़ अमा पह वर्तमान विसान को मिछना दीसे दिवत है। वर्तमान अम प पड वर्तमान विसान को मिछना दीसे दिवत है। वर्तमान अम प पड़ वर्तमान विसान को मिछना दीसे दिवत है। वर्तमान अम पड़ वर्तमान विसान को मिछना दीसे दिवत है।

पर यह श्रमजन्य लगान स्थायी नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए ही हो सकता है, यह स्पष्ट है। दस-बीस वर्ष श्रम करके मेंने एक बगीचा या वारी तैयार की, तो उस वगीचे या वारी का लगान मुझे और दस-बीस वर्ष मिल्ला रहे, यहां तक ठीक हैं; पर वह सदा भिल्ला रहे, यह न्याल्य न होगा। वेग के साथ चलने वाली रेल्लाड़ी इंजन के बन्द होने पर मी एकाथ मील या वाली जा सकती है अथवा साइफिल एक फल्लांग चली जायगी, पर उससे अधिक नहीं। उसी प्रकार रोजी-वारी या वगीचे के श्रमों का फल उन श्रमों के रात्म होने के बाद किसी अविध तक ही प्राप्त हो सकता है, निरवधि नहीं।

आज की हास्त यह है कि जमीन का जो स्थान निहेचत होता है, वह प्रायः स्थायी होता है। इसमें कोई आइश्यें की वात नहीं। कारण उहाँ परती जमीन स्थान रस्तात है, वह क्यां का वात रहीं। कारण उहाँ परती जमीन स्थान में, पर स्थायी हर से जारी हुई जमीन का स्थान विशेष परिमाण में, पर स्थायी हर से जारी रहे, ऐसा होना ही स्ट्रा । 'भेरी जमीन, तेरा अम, दोनों निस्कर उत्पादन हुआ; अतः पैदाबार में आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा' यह सीधी-सादी न्यायोषित वात-सी स्थाती है। परंतु इस यात का प्रयम विधान याने 'मेरी जमीन' ही गस्त होता है। 'भूभि भगवान की, पहले के अम मेरे, वर्तमान अम तेरे,' यही महाद सिपित है।

### ३. निसर्ग की देन

इन संचित अथया वर्तमान धमो के फल के अतिरिक्त, जमीन की पैदावार में निसमें की देन के रूप में भी कुछ अंदा होता है। आम, फटहल, काजू, कोकम आदि, बिना जल यदनेवाले फल-वृक्षों के द्वारा गाप्त निसमें की देन स्पष्ट ही देरा पड़ती है। पर पान या मेंहूँ के रोतों में अथया नींजु-संतरे के बगीपे में भी निसर्ग के दान का यह अंश रहता ही है। निसर्ग की यह देन सारे समाज के लिए होती है। इसीलिए सरकार उसे पोत के रूप में वसूल करती हैं। निसर्ग की देन पर समाज का अथवा सबका समान स्वाभित्व हैं, यह सिद्धान्त मान लेने पर फिर कर के रूप में वह सरकार को मिले तो अववा भूमि का यथाप्रमाण • वितरण हो जाय और फिर जिसके पास जो जमीन हैं, उसकी निसर्गवक्त देन उसीके पास रह जाय, तो दोनो बातें समान ही हैं।

### ४. जमीन की खरीद

पर दुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जमीने जयरदस्ती कटजा की हुई नहीं, यहिक अपने खुन के पसीने से कमाया हुआ अन देकर दारीही हुई हैं और हमें उनसे जो लगान मिलता है, यह सिंपा वैंक के ब्याज से भी कम हैं। यही रकम यदि हम वैंक में रातते, तो हमें उसका ब्याज तो यरायर निष्कंटक रूप से मिलता रहता। अपनी रक्षम हमने जमीन में लगायी, यह क्या हमने कोई अपराध किया हमने कोई अपराध किया?

यह आपमा अपराध भले ही न हो, पर हमारी आपकी भूल तो है ही। आपने उस जमीन की जो कीमत दी, यह उस जमीन को कमाने की ही किमत नहीं थी, विल्क उसमें परती जमीन को छेक ररने की कीमत भी जामिल थी। यह उफेती के माल की कीमत थी। आपकी धररीह की हुई जमीन की कमाई की पीमत आपको गुर वर्ष उसले लेका के रूप में मिले, यह उचित है, पर जमीन छेकने की जो कीमत आपने दी, उसे हेने में आपकी मूल हुई, उसे आगे सुधारता होगा।

#### ५. पगड़ी

यम्बर्ड के बहुत से किरायेदार अपनी किराये की कोटरी

ट्सरे को देते-दिळांते हुए धीच ही में 'पगड़ी' लिया करते हैं। अमीन की इस रारीद का उछ वैसा ही हिसाब है। उस कोठरी को आपने छछ छुर्सियों, मेज ऑर तसवीरों से सजाया हो या विज्ञाड़ी के छट्टू, पंखे आदि छगवाये हों, तो इन सामानों की कीमत छेना अनुचित नहीं है। पर पगड़ी छेना अनुचित हैं। इसी प्रकार मगवाच की राज्ञीपढ़ी हुई जमीन किसीने छेक रखी और यह छक-रोक दूसरे को वेची, तो यह समुचित ज्यवहार नहीं कहा जा सकता।

पहले राजा-महाराजा भी अपने राज्यों के प्रदेशों की ऐसी ही खरीद-विक्री किया करते थे। उदाहरणार्थ, थन्यई पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैण्ड के राजा को दहेज में दी थी। गोवा के पेडला महाल के ४५ गाँव मुल्हा (१) सार्वतवाडी के राजा के थे, उन्होंने इन्हें पुर्तगालियों को येथा! उन दिनो राजाओं की ऐसी निरंकुत सत्ता थी। परन्तु अब वेसे राजसता का लोप हुआ, येसे ही भूभिसत्ता का भी लोप होना चाहिए। यह राज्य गये, येसे ही अप छोटे राज्यों का भी (भूमि के मालिक = भूपति = राजा) अन्त होना चाहिए।

# ६. मनुष्य का मृठभूत भूमि-अधिकार

मतुष्य के कुछ ऐसे मूलभूत, जन्मसिद्ध अथवा अविभाज्य अधिकार हैं, जिन्हें छीनने या दारीदने का अन्य किसीको अधि-कार नहीं है अथवा जिसे ऐसे जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें अन्य किसीको दे डाटने का भी कोई अधिकार नहीं हैं। ये स्व अधिकार मानव-धर्म के भाग हैं। उदाहरणार्थ, मतुष्य की दारीद-विकी नहीं हो सकती, न कोई मतुष्य अपने आपको ही येय मकता है। गुरुाबी के जमाने में ऐमा हो सकता था। धर्मराज ने द्रोपदी को जुए में हाँव पर रगा। वाप अपने बेटों को साहकार के हाथ वेच देता था। इतन्येंधे मज्र भरती करने की प्रथा गुड़ानी की प्रथा का हो पर्याय था। इसीडिये यह प्रथा उठा दी गयी। राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी की को, पुत्र को और अन्त में अपने-आपको वेचा। यह मानवता का उत्हेंधन था। इसी प्रकार यम्बई-पूना जैसी धनी यस्तीबाळे नगरों में कोई अधिवासी अपने घर से सटाकर दूसरा घर उटाने का याने अपने टिए आवश्यक

ह्या और प्रकाश का हक दूसरे को न धेय सकता है, न हान ही कर सकता है। मनुष्य को आत्महत्या करने का जैसे कोई अधि-कार नहीं हैं, येसे ही अपने जीवन के मूल्यूत साधन दे बालने या दूसरों के ऐसे साधन उनकी मम्मिति से भी लेने का किसीको कोई अधिपार नहीं है।

ममत्य के जीवन का वाय, जल, आकाश, प्रकाश आदि की

भी अपेका सूनि अधिक महत्त्व का साधन हैं। प्रत्येक महत्त्व को अपना पेट असने के छिए आवश्यक सूमि पर अन्य सब महु-प्यों के बराबर अधिकार है। यह अधिकार अविभाज्य है। स्वराज्य जैसा प्रत्येक राष्ट्र का अवाध अधिकार है, वैसा ही अपने अंता की भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अवाधित अधिकार है। महाराष्ट्र का राज्य अभेजों को वे डालने का लेसे वाजीराव को कोई अधिकार नहीं था, वैसे ही अपनी तभीन किसी का प्राप्त से सेचकर अपने बराजों को नियासित करने का महुत्य को अधिकार हैं। नहीं ही, न उस जभीन को स्वर्याहने का किसीको अधिकार हैं।

हरूपने का तो उससे भी अधिक नहीं । तातर्य, इंश्वरी योजना के अनुमार फोई मनुष्य सूमिडीन नहीं है, जैसे कोई वायु-रिद्वत, प्रकाश-रिद्वत नहीं । आज जो सूमिडीन बहलाने हैं, उनकी सूमि दूबरों ने हहप टी हैं । सारत का राज्य अंग्रेजों ने हहप ठिया, इसीका यह छपु संस्वरण हैं । मिटिश माम्राज्याणी जैसे रात्म हुई, यैसे भूखामित्य भी ममाप्त हो जाना पाहिए। सेवामूळक स्वामित्व रहेगा, सेवाशून्य स्वामित्व नष्ट होगा। यह समय की वळवत्तर माँग है।

# ७. न्याज और वद्दा

भूमि का स्वामित्व दूसरों पर प्रभुता चलाने और उनका शोपण करने का आद्य और सबसे जबरदस्त साधन बना। उसमें से फिर शोपण के और भी प्रकार निकले। उनमें साहूकारी और व्याजरोरी प्रमुख हैं।

जिस फिसीने यहुत-सी और उपजाऊ जमीन दृथिया छी, यह कुछ भी अम न फरे, तो भी सायन-भादो में उसका धान्या-गार भरा रहता है ओर उसीके कमनसीन और कम जमीनवाले पड़ोसी को इस समय फाके करने पड़ते हैं। अझाभाव से ब्रस्त ऐसे दीन-हीन छोग अन मॉगने उस बड़े पेटबाछे के पास जाते हैं और अझ के निना उनका सब काम कका होने के कारण वे इस उधार अन्न को सवाई या ड्योदा करके भी शोधना स्वीकार फरते हैं। सचमुच ही साहकार के धान्यागार में जो अतिरिक्त अर्थात उसके परिवार के भरण के हिए आवरयक अन्त से अधिक अन्त है, वह यदि कोई उधार न ले जाय, तो सह-गलकर व्यर्थ हो जायगा । इस प्रकार प्रराना धान्य उधार ले जानेवाले गरीन किसान यदि उतना ही नया अन्न या उससे पुछ कम भी छीटा दें, तो साहकार का उसमें छाम ही है। पर फ्रण चाहनेवाले का काम तो रुका है, ऋण देनेवाले का बोई काम उसके विना रुषा नहीं रहता. अधिक से अधिक उसका अतिरिक्त अन्त व्यर्थ जा सकता है। इस कारण धनिक का पक्ष प्रवट रहता है और जो शर्ते यह रखता है, वे ऋणिक को स्वीकार करनी पढती हैं।

परन्तु अडगेराजी पाप है और व्याज मॉगना साफ ही अइंगा डाटना है। 'च्याज मभी टेते हैं। गरीर टोग तो आपन के व्यवहार में और भी बहुत अधिक व्याज होते हैं। ऋण होने बाह्य अपनी खुड़ी से ही व्याज देना स्वीकार करता है।' इत्यादि मुक्तिबाद से व्याज का समर्थन नहीं होता। इसकी अपेक्षा 'ऋण होनेबाह्य ऋण होता है महॅगाई होने पर और उसे चुकाता है सस्ताई के विनों में, बाजार-भावों में पढ़नेबाह्य अन्तर की अपेक्षा व्याज की दर कम ही होती है।' यह कहना सही है। पर इसका अर्थ इतना ही है कि क्याज ट्याना ही होपण का एकमान तरीका नहीं है। नकातोरी भी झेपेपण का ही प्रकार है। नका-रोरी का विपार हमें अहला से आंगे करना ही है।

# ८. बीज बदता है, समुदाय बदता है

व्याज के समर्थन में दी जानेवाली युक्तियों में युवव यह हैं कि सम्पत्ति एक दृष्टि से यदि बिनाग्रसील है, वो दूसरी दृष्टि से तेजी के साथ यहनेवाली भी है। जन्म अन्तागार में सड़वा-गलता है, पर वहीं अन्म जमीन में योने पर बसी अन्म से हुछ महीनों के अन्दर एक-एक दाने के सैकड़ों दाने पैदा हो जाते हैं। युगा-युगी की एक जोड़ी से सालभर में ५० युगे हो जाते हैं। योग सन्य तो है, पर ८-१० बिल्या-बल्क अपने पीले छोड़ जाती है अर्थात् सम्बन्ति प्रसवशील हैं और विनाश दस प्रसव की छाया है। व्याज सम्मत्ति की दृद्धि का अंदामान है।

हम जो अन्त दूसरे को उधार देते हैं, वसे यह पेट के लिए ही हेता हो, यह पात नहीं; बीज के लिए भी होता है। हमारे एक पसेरी अन्त से वह बीहों मन अन्त पेरा करेगा, दिर इतनी वर्षा अन्तराति से यह हमें ५ सेर का ६ सेर देन है, तो इसमें पया युराई हैं? पहले गाय-मैंन और मेड्र-वन्त को ही धन समग्रा जाता था। यह धन वन में परकर, पेट मरफर आता है और 'दिन दुना रान चींगुना' बढ़ता है। तब यदि हमने आपने मुगें, भेड या गों की एक जोडी दी और सालभर वाट आपने हमें दो के बदले पॉच लौटा दिये, तो भी आपके पास काफी सरया में ये रह ही जाते हैं। सारी पूँजी इसी प्रकार बढा करती हैं। उदाहरणार्थ, घनिक से प्राप्त हजार कपये लगाकर ऋणिक ने

ह । उदाहरणाय, घोनक से श्रीप्त इजार तेपय क्यानर कारण न फरों का एक बगीचा तैयार किया, तो उस वर्गाचे से बह हजारों रुपये पेंदा करेगा । इस धन से वह यन्त्रस्ताममी जुटाकर फोर्ड काररजाना एडा करे, तो भी उन यन्त्रों की सहायता से उसका

फारसाना सड़ा करे, तो भी उन यन्त्रों की सहायता से उसका उत्पादन बहुत बढ़ेगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। इस बढ़ती हुई आय का अहा धनिक को भी मिलना चाहिए। ऋगिक वाहि उस पूँजी से ज्यापार करे, तो तेजी-मन्त्री से लाभ उठाकर वह एक का दो जरूर करेगा। घनिक की पूँजी से उसे यह सारा लाभ होगा। तर इस लाभ का अल्प-सा अहा धनिक को ज्याज के रूप में क्यो न मिले ?

में क्यों न मिले ? इस युक्तिवाद का कुछ विस्तार के साथ विचार करना होगा। सम्पत्ति क्सी काम में लगाने से (इनवेस्ट करने से) बढ़ती है,

इसमें सन्देद नहीं। यह दृद्धि दो तरह से होती है ' (१) निसर्ग फी दृपा से और (२) मतुष्य के अम से । मतुष्य का अम भी फिर द्विषिध है : (१) सिपत और (२) बर्तमान। पूँजी है सचित अम । पूँजी पेनड पैसा नहीं है, यहिक गाडी, नाव, आरा, हर्गरी, पर बर्गरेह औनार अथवा साधन हैं, निनकी सहाउता से मतुष्य वे वर्तमान अम अधिक सुषर और अधिक परुल्यों

रोते हैं। निमर्ग और सचित तथा वर्तमान श्रम दोनों के मिलने से सम्पत्ति निर्मित होती है। पूर्व काल में इन दोनों में निसर्ग की ही प्रधानता थी। मनुत्य जर नर-मास भी खाया करता था, तर निसर्ग और यह, इनके

त्तर नरे-मास भी साया परता था, तर निसर्ग और घह, इनके सिवा कोई सीमरी चींच ही नहीं थी। निमर्ग मानो परमा हुआ चारु था, जिममें से जर जितना हाथ में आ जाता, उठावर सा नर-मास खाना छोडा और पिर दुछ ने गोमास खाना भी ह्यागा। समुचे मानव वश का इस प्रकार एक क्रुट्रम्य वना और उस गोत के साथ गोवन का भी नाता जुट गया। इससे निसर्ग का परडा हरका हुआ और मनुष्य का परडा भारी होता और नीचे झुकता चला गया। गोपालन-युग में श्रम का महत्त्व बढा और अन कृषि-युग विशेष रूप से अमप्रधान बन गया है।

निसर्ग के परसे हुए थाल का सुँह सक्षचित हो चला और अब बसका संह गहरा और सग गरेनारा चम्यू-सा यन गया है। पहले पूँजी भी नैसगिक ही हुआ करती थी ( मुर्गे, गाय नैल आदि ) और उसकी पृद्धि भी नैसर्गिक शैति से ही हुआ करती थी। तन अल बीज के रूप में ही रहता था, अल्लागार में सचित नहीं होता था, वस्कि मिट्टी में ही गलकर मिल जाता और अगले मीसम में दस गुना उग आता था। पर अब अवस्था बहुत बटल गयी है। अब होत को चौरस

**पर, वॉध छगावर, जीतकर, साद डालकर, हल चलाकर,** भिगोसर जितना अन आप बोचेंगे, उतना ही थीज हुआ और पाकी अन्त रहा । पहले यह था कि जितना आप सा रेते. उतना तो अन्त और यानी सन योज । पहले पूँजी निसर्ग का ही अहा थी. अब यह अस का भी अझ हो गयी है। अत पहले के आरण्यक-यग में न्याय अत्र में कृषि-युग पर नहीं घटाये जा समते।

इस युग पा न्याय यह है कि जो मोये सो पाटे, अर्थात् भोगे। यही उचित है। बीज या ज्याज लेगा निना योथे पसछ काटना है। बिना बोबे बाटना 'जगरी काउन' है। जगर में रहने याला मनुष्य विना धोये ही बाट लेता था। पर उस समग्र समह नर्ने था और ऋण या व्यवहार भी नहीं था। इसिटए पराने हवाले नये समय में काम नहीं है सकते । आपने अन्ता-

आयेगी। ऐसो की स्थाज की आमदनी आप तोड़ दें, तो यह आपकी निदुरता होगी।

पर यह हमारी नहीं, और निदस्ता तो यह है ही नहीं। यह हमारा नहीं, सृष्टि का ही नियम है और मनुष्य के लिए वह हानिकर नहीं, हितकर है। ज्यान का अर्थ यही छगता है कि मेरे पिता बहुत सुराल और मेहनती किसान थे, इसलिए मेरा रोत अब विना कप्र के, विना जोते-शोबे फसल पेदा करे और विना कारे. विना वेंबाये मुझे अज मिला करे । मेरे पिता या दादा ने एक लाख रुपया कमाया और वैंक में रसा, इसलिए मुझे हर साल विना पुछ किये ६,००० ६० मिलता है। अनायास आय की यह पद्धति बहुत सहाबनी लगती है। उनके किये करों का कल उन्हें नहीं. घर वैठे सुम मिलता है, इतनी ही वात है। विधवाओं और अनाय बच्चों को च्याज का जो रुपया मिलता है, वह दूसरों के परिश्रमों से उत्पन्न होता है। इन दूसरों में बुछ विधवाएँ और अनाथ यहचे भी हो सकते हैं। किसी विषया को यदि अनायास ग्रह मिलता है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि किसी दूसरी विधवा को अपने बाल-प्रचो के साथ कप्र करके भी भरपेट रताने को नहीं मिछता। ब्याज का अर्थ है स्वामित्व का मोल। स्वामित्व के कारण कर्तृत्व पर अन्याय होता है। अपतस्त्रीर को विना यप्र किये जो हुए मिलता है, वह असहाय क्षियों के पसोने की गाढी कमाई है और वह उनके मेंह से छीनकर मुपतररोर को दी जाती है। यहीं बास्तविक निद्रस्ता है और इसे मिटाने के लिए ही ब्याज पाना चन्द्र किया जाना चाहिए। व्याज-बंदी द्यालना और च्याज ही निर्देयता है।

### १०. उघारी अनुचित ही

ब्याज छेनेपाली महाजनी। जैसा शोषण है, वैमा ही उधारी

भी प्रायः एक प्रकार का शोपण ही है। अभी में आपसे विना कष्ट के सो रुपया छे छूँगा और भविष्यकाछ मे—जो हमारे हाथ मे नहीं है—मय द्याज छोटा देने का वादा करूँगा। इसका मतलत्र तो यही हुआ कि में छेकर खाउँगा और वच्चे फाके करके उसे अदा फरेंगे। यह अल्बल दर्जे की मुपतकोरी है। उथारी बहुचा आलस्य, दीर्घसूत्रता, फिलूल्स्यर्जी, नशास्त्रीरी, यहप्पन और छुद्रसुद्धि आदि से ही उत्पन्न होती है। ऋणियाँ मोहमस्त होता है और महाजन लोभी। एक ही माला के दोनों मनका हैं। 'जस को तत्त' का निभान है!

इस प्रकार का धनिक-ऋषिक-सम्बन्ध पाय-सम्बन्ध ही हैं। येसा बयाद्वार तो होना ही नहीं चाहिए। किसीको भी फर्ज देने के पहले यह जॉच लेना चाहिए कि उसकी सॉग उचित हैं या नहीं। मॉग उचि वह नहीं, तो उसे लेने से इनकार करना ही ऋषिक पर उपकार करना है। पर लेभी साहुकार ऋण का प्रयोजन नहीं देखा करसा। अदाई का आधार और व्याज की दर ये ही दो चीज उसकी हिंह में महत्त्व की होती हैं। यही नहीं, चल्कि जहाँ येसी हालत हो कि कर्ज अदा हो ही नहीं सकता, यहाँ कर्ज देने का यह और भी विरोप आकर्षक कारण होता है। ऋएच करा यह और भी विरोप आकर्षक कारण होता है। ऋएच करने के लिए उचित कारण दो ही हो सकते हैं, देंथी आपदा करने हें लिए उचित कारण दो ही हो सकते हैं, देंथी आपदा अथवा कोई नयी थोजना। आपद-मस्तो से ब्याज लेना तो मतु-प्यता के ही विरुद्ध हैं और नव निर्माण करनेवाले पर व्याज का उपल छगाने की अपेक्षा उसे सुछ जजर करना ही अधिक उचित होगा।

११. भाड़ा

मेरी कोई चीज—उदाहरणार्थ आरा, गाडी, सिलाई की मशीन, घर, टाइमराइटर, ? आदि—कोई दूसरा आदमी घरतने फे लिए छे, तो उसका भाइ। वह मुझे दे, यह उचित हैं। बहुतेरे यह पृष्ठते हैं, 'जो जोने-पोये-कमाये उसकी' यदि 'जमीन' हुई, तो 'जो रहे उसीका मकान' और 'जो बरते उसीका आरा' क्यों नहीं है पर 'कमाये' ऑर 'रहे-चरते' में बहुत वड़ा अन्तर है। जो 'सराये ससकी वकरी' और 'जो या जाय उसकी वकरी' हम दोनों में जो अन्तर है वही 'कमाये उसकी जमीन' और 'रहे उसका घर' इन होनों हैं। जो कमाये उसकी जमीन होती है, इसीलिए जो 'काये उसकी जमीन होती है, इसीलिए जो 'काये

मेरा जारा जापने वरता, इससे वह छुछ न छुछ भिसा। इस पिसाई का वहछा देना जापको चिवत है। बरतकर छौटाया हुआ जारा जाप को छे गये थे, उस जारे की अपेक्षा पिसा याने कम हुआ रहता है। पर मेरा सों का नोट जाप साठमर वरतें, तो भी वह नहीं पिसता। वह नोट अब जार छौटाने हैं, तो उसका असकी मृत्य ही गुड़े मिल जाता है। जता उस पर बहता हुआ ब्याज देने का कोई कारण नहीं है। परंतु आरा जो जार छौटाते हैं, वह जितना था उतना नहीं छौटातें, पिसाकर छौटाते हैं, वह जितना था उतना नहीं छौटातें, पिसाकर छौटाते हैं अर्था पिसाई आपकी पूरी हेनी चाहिए। सेती के जयाव कराता के उत्तादन-दर्ज में साथमें और जौजारों की पिसाई जोडी जातीं है, यह जितन ही हैं।

हाँ, यह बात सचे हैं कि आजकेल भाई के नाम पर मकान माठिक ब्याज भी यहाल करते हैं। पिसाई + ब्याज = भाड़ा, ऐसा दिसाब बलता है। ब्याज भी बहुत कर्रा होता है। अतः भाई के विचत और अनुचित दोनों माग अल्याकर जितना उदित है, मानना चाहिए और अनुचित हो अस्थीकार कर देना चाहिए।

इस विषय में यह मर्यादा तो स्पष्ट ही है कि विसाई पर और ओजारों के असली मृत्य से कभी अधिक हो ही नहीं सकती। अर्थात् भाड़े की दुल रकम उस चीज की असली कीमत में अधिक फिसी हाएत में न हो सकेगी। मेरी पन्द्रट हजार रुपयों की एक टैक्सी कोई अभिक ट्राइवर छे जाय और उसका भाडा रोज २५ क० देकर छह सी दिनों में १५,००० र० पूरा करे, तो इतना करने फे बाद वह भाडा देने से मुख हो जाता है। किर यह टैक्सी इसीकी हो जायगी।

तात्वर्य , भाडा कीमत की विस्त-न्दी है। पूरी कीमत के घरावर किस्ते जदा हो खुकने पर भाडा देनेनाटा टी उस चीज या घर का नाटिक हो जाय, यह उचित ही है।

एक ही भड़ेत पूरी किस्ते हे डाले, तो हिसान ठीफ वेठता है।

पर भड़ेत बार नार ने ब्हुल करते हैं, भाड़ा रकता या झून जाता है, कभी कोई भड़ेत नहीं भी होता, ऐसी हालत में यह हिसान कैसे बैठ सकता है ? यह बुछ विकट-सा प्रकृत है । पर एक सिद्धान्त जम निक्षिय हुआ और उसे पाठन करने की इच्छा भी है, तो कोई न कोई ज्यवहार्य मार्ग निक्छ ही आता है । माड़े की सर ही ऐसी मिरियत की जानी चाहिए कि पूरा भाड़ा (याने असरी कीमत के बरानर ) बस्छ हो छे, तम वक वह बीज भी बेकार हो जाय । यह हिसान यदि निना कोर-कसर पूरा न बैठे और उससे मार्टिक का बुछ नमा-चुकसान हो, तो उसके रिए किसीके चित्त में कोई ग्लान न होनी चाहिए। अथवा भाड़े की दर उपशुँक हम से निश्चत की जाय और पूरी कीमत चसूछ होने पर वह चीज या घर सार्वजनिक स्वामित्व का हो जाय, अर्थात् भाम-पावाया, लोकड वॉर्ड वा सरकार के हाथ में चला जाय ।

हम आप यहाँ जो विचार रूर रहे हैं वह गुरयत आत्म-शुद्धि या अर्थश्रिवता अर्थात् निर्माप जीवन पद्धति के हेतु से कर रहे हैं। हराम की चीन मिल्ली भी हो, तो भी में रूरय उसे केना नहीं चाहता। वैसा करने के लिए समाज सुक्षे विवश कर सकता है या नहीं, यह पहन ही तम नहीं उठता। तथानि समान भी ऐसे व्यवहार का सुनियंत्रण कैसे करे, इसकी पद्धति विचार-

पूर्वक निश्चित करना आवश्यक है।

हम यहाँ ब्याज या साढ़े की गाँग सर्वथा अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। व्याज असल रकम की अदाई की और माड़ा थीज की फीमत की किस्तवन्दी समझा जायगा और पूरी रकम वसूल होने पर किस्तवन्दी खत्म होगी। अमग्रन्थ दृद्धि ही अनैसर्गिक, अन्याय्य और हानिकारक है। केवल इसीका यहाँ निपेध निविध है।

### १२. डिविडेंड

कम्पनी के होयर पर मिछनेवाला 'विविवेंड' ( जंदा ) भी एक प्रकार का व्याञ्ज हो है । कर्ज के छेन-देन से धितक के झाणिक के नका-चुकसान की कोई जोखिया नहीं उठानी पढ़ती । 'शियर होल्डर' ( कम्पनी का हिस्पेदार ) नका-चुकसान की जोरितम उठाता है । एवज रखनेवाले की अपोक्षा यह अधिक जिम्मेदार होता है । इसके वरले में कारखाने या ज्यापार में लगी पुढ़ में जुने पर वसका स्वामित्य अवाधित रहता और लाम होत्य पर वसका जंदा उसे अराज्य रूप से मिखता रहता है । अपोत् विवेंड हाद व्याञ नहीं है । उसे लाभ ही कहना चाहिए । सथापि लाम पिक्री-दर पर अवलंबित होता है और किन्न चाहिए । सथापि लाम पिक्री-दर पर अवलंबित होता है और किन्न चाहिए । सथापि लाम पिक्री-दर पर अवलंबित होता है और किन्न चाहिए । स्वाच क्यांन लाभ में व्याञ अन्तर्भेत रहता है । ह्या के अविरिक्त नमें में कुछ अव्योग्त वात भी समाधिष्ट रहती हैं :

(१) संकटकालीन क्षति की पूर्ति (प्रसंग विदोप से होने-वालीक्षति की पूर्ति के लिए अलग रसी हुई रकम),(१) विकास-निधि ( बद्योग-धन्ये की वृद्धि के लिए)(३) धर्मादाय। इसके अतिरिक्त धन्ये में जो जोरितम होती हैं, उसका भी बदला नफे में शामिल रहता है। ज्याज और जोरिम का वदला, इन रूपों में पूँजीदार को मिलनेवाली अतिरिक्त रकम विचत नहीं है। यिदे नफा हो, तो यह कार्यकर्ताओं जोर माहकों में ही बॅटना चाहिए। छोटे-युड़े कार्यकर्ताओं के बेतन वह और माहकों में ही बॅटना चाहिए। छोटे-युड़े कार्यकर्ताओं के बेतन वह जीर माहकों को स्ति दर में माल मिले। धन्में में कोई जोरिम हो, तो वह अफेले-दुकेले या छुळ थोड़े से लोगों पर ही न पड़े, विक्त उसका सार्यत्रिक वेंद्र वारा होना उचित है। अर्थात जोरिसम के उद्योग-धन्धे जो जीवन के लिए आवदक हो, सरकार या लोकल वार्ड, माम-पंचायत आदि ही चलाये अथवा उनसे होनेवाला अनायास लाम या अपिर हार्य हानि भी उठा लें। समाज में जोखिस उठानेवाले छुळ साहसी लोग जौर वाकी भीर, साहसी पूँजीपित और भीर अम-जीयी, ऐसा भेद न होना चाहिए।

पूँजीपति को 'स्लीपिंग पार्टनर' (सोया हुआ साही या सह-कारी) ही कहा करते हैं। जो सोया हुआ है, वह सहकार्य फैसे करेगा? 'जो सोता है को घोता है,' यही ठीक भी है। सोनेवाले साझी के लिए इतना ही बहुत है कि वह अपनी संचित की हुई कमाई भोग ले। अण्डीवी कार्यकर्ताओं और प्राहकों फे स्वस्य का वह अपनरण न करे।

#### १३. व्याज के बदले विकास-कर

मनुष्य-संख्या बराबर बढती ही जायगी । उनकी आयुडयक-तार्षे और जीवनमान बढता जाय, यह भी उपित ही हैं । हमारे पूर्वेजों ने जो श्रम किये उनके फल्ट—ये सङ्के, पुल, रेलये, रिजली भॉप, नहर, यंत्र, वाग इत्यादि—हम अनायास मोगते हैं और पूर्वेजों की तुल्या में अधिक समृद्धि भोग करते हैं । पूर्वेजों का यह ऋण हम इसी प्रकार चुका सकते हैं कि अपने चंत्रजों के लिए वर्तमान लगन् से अधिक समृद्ध लगन् छोड आयं। वडती हुई जनसंख्या और वढती हुई साधन-समृद्धि के लिए उत्पादन दूनी चुद्धि के येग से वढता जाय। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पुक्त सव प्रकार की पूँजी भी वढनी चाहिए—ऑर अधिक कृषिभेत, और अधिक देंन, और अधिक ईंजन लाग गाडियों, और अधिक रेन, और अधिक क्रफी, और अधिक मकान इत्यादि। इस पूँजी को बढाना हो, तो वर्तमान इत्यादन सारा का सारा उपभोग में या उपभोग के पदार्थ निर्माण करने में ही समाप्त न करणे उसका कुछ भाग न्वाकर पूँजीनत साथनिर्माण करने में ही समाप्त न करणे उसका कुछ भाग न्वाकर पूँजीनत साथनिर्माण करने में लगाना बाहिए। विकास या हुद्धि का यह उत्तरदायिस्त प्रत्येक ज्यादक के सिर पर असार है

किरायादार मदान-मालिक को मकान के मूह्य से अतिरिक्त किराया न दे, पर उसे मदान के साथ दो एक दर (कटरे के) और बनना देने चाहिए। चुनाई का कारराना पूँजी लगानेवाले को असल उसक दे जुकने के बाद ब्याज न दे, पर हुउ और करये जारी कर दे।

उत्पादक का प्रथम उत्तरवायित्व अवश्य ही यही होगा कि साधन-ओंजारों की पिसाई वह पूरी करे, उसके बाद उनकी वृद्धि करने का उत्तरदायित्व उत्तपर होगा। वह असच्छे पहलेयाओं को और ज्याज दे आगेयाओं को।

पहलेनालों मो ज्याज देते रहना क्या है, एक तरह की भूत-बाधा याने भानी विकास में होनेवाली भूतकाल की नाधा है। पितरों का ऋण चुकाने का उत्तम मार्ग उनकी मूर्तियों स्थापित कर उनकी पूजा-अर्जना करना नहीं, यिल्क बनाधर बाल बच्चों का भरण-योगम करना है। इसके विवरीत यदि प्रत्येक पितर की एक-एक मूर्ति हम राडी करें, तो सारा घर ही निष्प्राण मूर्तियों से मर जायगा और जीवित मनुष्यों ने रहने के लिए कोई स्थान ही न रहेगा। प्रत्येक मृत व्यक्ति की कत बनाकर उसे ज्यो-की-सो बनाये रहने की नीति हम अंगीकार करें, तो रोती की सारी जमीन कर्नों से भर जायगी और समूचा माम किम्सान वन जायता । त्याज की दृष्ट प्रथा के कारण आज ठीक यही वात हो रही है। एक बार जिन्होने पर्याप्त बचत कर छी, उन्हें पीडी-डर-पीड़ी बैठे-बैठाये पोसना पड रहा है। दुछ काल श्रम किया. बचत कर ली, पीछे विना कष्ट, विना अम स्ताते पडे रहो। जो कोई एक बार इस वचतजीवी वर्ग में दायिल हुआ, वह सदा के छिए अर्पग बना । परिणाम यह होता है कि उत्पादक अम करने-वालों पर इन आराम-जीवियों को खिलाते रहने का भार आ पडता है, इससे उत्पादकों की सख्या घटती जा रही है और उन पर बोझ तेजी के साथ बढता जा रहा है। एक ओर भेद बढता है, दूसरी ओर कुशता । मानव-समाज में अनुत्पादक भक्षक और जलादक मिलत, ये वर्गभेद बनते और वे अधिकाधिक तील होते जा रहे हैं। इसका यह फल होगा कि भक्षित कभी-न-कभी क्षीण होकर मर मिटेंगे और भक्षकों के लिए भक्षण करने के अर्थ कोई रहेगा नहीं, इससे वे भी मर जायेंगे। व्याज के टाइम-यम भी यह काम चपचाप परा करेंगे।

### १४. विनाशी सम्पत्ति और अविनाशी सिक्के

सन प्रकार की वास्त्रविक सम्पत्ति निनाशशील होती है। सम्पत्ति हैं जमभोग की विविध बस्तुर्थे—अन्न, बस्त, घर, मोटर, रेडिओ, दीप, पुस्तक, वर्तेन, कुर्सियाँ, जेवर, फूल, चिन इंत्यादि। फूल, फल, दूध आदि अल्पायु सम्पत्ति हैं और सोना-चांदी आदि दीर्घायु। पर अजर-अमर कोई भी नहीं। फिर भी सुवर्ण करीय- 76 करीय अजर-अमर है। उसके इस अमरत्व और व्यवहार् में उसके सुविधाजनक होने के कारण उसका महत्त्व इतना वड़ा है। सुवर्ण का उपयोग अलंकार बनाने में, औपधियाँ तैयार करने में, कुछ करने में अथवा अन्य भी दुछ उत्पादक दियोगों में होता है। पर आज सुवर्ण का मूल्य जो बेहिसान बढ़ा है, वह उसके इन उपयोगों के कारण नहीं, बल्कि केवल संग्रह के नाते । जप-युक्तता की दृष्टि से सुवर्ण 'क्टेनलेस पीतल' ही है । इस दृष्टि से कुक्तता का राष्ट्र स चुक्त रूपकार भावक हा है। इस राष्ट्र स उसका मृत्य पीसल से पॉन-सात शुना हो सकता था। पर इजारों गुना जो इसका यूल्य बढ़ा, बढ़ केवल संग्रह के कारण। मुक्प का पता हमने से पहले दूध और दूध के पतार्थ, कल और फुल, जंडे और मांस ही नहीं, बल्कि अन्त भी आयश्यकता पूरी होने के बाद जो बच रहता, उसे दूसरों को दे डाङने के सिया हान क बाद जा वर्ष राज्य कर के दूरता का व बावन क सिया और कोई उपाय नहीं था । बमझा, तोंबा, छोहा जैसे अधिकाधिक टिकाऊ और उपयुक्त पदार्थ जैसे जैसे हाय छगते गये और हकाक आर उपशुष्प गया जिल जात वाच जात गय आहि पदार्घी का विनिमयबद चला, बेसे-बेसे महुच्यों की प्रपृत्ति अधिक टिकाक पदार्घी के संब्रह की और होने लगी और अलगु पदार्थ देकर दिकाक पदार्थ लोग लेने लगे ! दिकाक पदार्थी की अहमूत

हकर दिकाक प्रवास करिया है। उस पूर्व किया है। जान अह पूर्व उपयुक्तता के हिसाब से उनका विमित्तम-मूल्य याने कीतत बदने इसी। वसी हुई चीकें दूसरों को यो ही न देकर उनके घदले मे अधिक दिकाक और संप्रहयोग्य सम्पत्ति लोड़ी जाने लगी। सबर्ण ने तो अन्य सब चीजो को पीछे हटा दिया। दूध का या फुटो का सुवर्ण बनाकर रस्ते, तो वह अभंग बना रहता है और उससे चाहे जब दूध के पदार्थ, फुळ, फुळ अथवा जो चाहे बसा सफते हैं। छेन-देन की मुविधा के लिए सॉदा, चॉदी, निक्ल, सोना इन धातुओं के परिमाणयुक्त छोटे-चढ़े सिका के टुकड़े बनाये गये। इन्हें हम सिक्ते या मुद्रा कहते हैं।

सुवर्ण के आविष्कार और सिक्को की योजना से मनुष्य की संप्रहु-शक्ति और उससे लोग वेतरह बढ़ा। सच पृछिये तो सिक्के नोई सम्पत्ति नहीं, विल्क संपत्तिदर्शक मुद्राएँ हैं। सिक्के चिट या कूपन जैसे हैं। अंग्रेजी शब्द नोट का मूळ अर्थ चिट ही है। डेरी के कूपन हम स्रोग टेर्त हैं। ये कूपन वसी सास डेरी मे दध के हिए और महीनेभर ही चलते हैं। पर सिक्के सर्वत्र सव बस्तओं के लिए अथवा सेवा के लिए चलनेवाले कृपन हैं। पर मजे की वात यह है कि सब प्रकार की वास्तविक सम्पत्ति विनाशी होती है, पर यह यदले में आयी हुई सम्पत्ति अविनाशी है, इससे असल सम्पत्ति की अपेक्षा इस नकली सम्पत्ति को ही सबसे ऊँचा पद प्राप्त हुआ है। इसने भगवती लक्ष्मी को पदच्युत कर उसका सिंहासन छीन दिया है। मैं अपने पिता का चित्र कागजी फुलो का हार पहनाकर अपनी बैठक मे रखूँ और फिर स्वयं पिता को भी वहाँ आने से रोफ दूँ, बुछ ऐसी ही यह बात है। पेट के लिए अपार कप्ट करनेवाले मजूर को हम अन्न, वस्त, गुड़ इत्यादि देना चाहते हैं। तो वह इन्हें छेना नहीं चाहता बल्फि रोफड छेना ही पसंद करता है।

इसका एक फारण तो यह है ही कि सिक्ते संगह करने, एक स्थान से दूसरे स्थान में छे जाने और बाहे जो चीज धरीदने के काम में सुविधाजनक होते हैं। पर इसका विशेष महत्त्व का कारण यह है कि सिक्ते अभंग और अमर होते हैं। गुढ़ छेते हैं तो वह पिपछ जाता है, विशिष्टों धा जाती हैं, उसमें घटास भी आ जाती है। पर सिको या नोटों के छिए इनमें से फोई भय नहीं है। इसिंग्ए मनुष्य सधी सम्पत्ति को छोड़कर पैसे का पीछा करता है।

इस प्रकार पैसे का महत्त्व वद जाने से अनेक प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। मुन्य वाधा यह होती हैं कि पैसे का मृल्य अनिश्चित होता है। एक सेर अन्न में दो दिन मेरा पेट भरेगा यह में जानता हूँ, पर एक रुपये में मैं च्याद्ध भी कर सकूँगा या नहीं, यह बात वरळते वाजार-माव पर निर्मर है। इस कारण, पैसा बाहे जितना भी जोड़ा जाय, वह पर्याप्त कभी नहीं होता। इससे पैसे का लोभ अमर्योद होता है।

जिस किसान के पास रोती-वारी, गाय-नैल, घर-गोठ, पेड-पालो इत्यादि सापन हैं, जिसके लड़के निरल्स, नीरोग और अच्छे स्वभाववालें हैं, जिसका जड़ोसी-पड़ोसी के साथ कोई वावा-धक्का नहीं है, वह यह फहता हुआ कि 'मेरे बाल-पच्चों के लिए क्या कमी हैं ?' तिश्चन्त जिस से एत्यु का स्वागत कर सकता है। पर यह निश्चन्तता लरापित के नसीव में नहीं होती। एक लाट के वहले हो लाख अपने पास होते तो अधिक अच्छा होता,

यह वात तो उसके जी को सवा छगी ही रहेगी।

वास्तविक सन्पति हिसाव के बाहर रसी ही नहीं जा

सकसी। पर सिक्कों और नोटों की वर्रोडल मतुष्प की संमहहाक्ति भी अमर्बाद हो जाती है। किसी सामान्य नागरिक के

वास घन्दुके और गोडा-ुनाक्द यहिसाव एकन हों, तो समाज के

हिए इसमें भय रहता है। उसी प्रकार पैसा भी एक झिक्त है। सिक्के गोडियों न हो, पर टिकडियों सो हैं ही। इनकी मार से 'बाहे जैसा उटट-पेर कराया जा सकता है, यहुतों को यहुत प्रपार से हुंदित किया जा सकता या उन्हें नीया दियाया जा मकता है।

इसके सिवा पैसे के व्यवसार में पैसेवाले व्यापारी की पन आती है और वस्तुमान किसान केंसता है। पैसे के रूप में पदार्थों के भाव भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं, व्यापारी इनकी स्रोज-रावर रसते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका वरयोग कर कियानों को छट लेते हैं। व्यापार की अपेक्षा उत्पादन का महत्त्व अधिक होना चाहिए; पर पैसे का खेल देखिये, किसान अथवा उत्पादक किसी तरह गुजरभर कर लेते हैं, मालामाल होते हैं दलाल और न्यापारी।

और भी अनेक प्रकारों से पैसे का बढ़ा हुआ महत्त्व अनर्थ-कारक हुआ है; सारा व्यवहार एक तरह का सहा-सा वन गया है।

## १५. मुद्रा-हास

इसलिए पैसे को उसकी उचित मर्यादा के भीतर रखने का कोई उपाय निकालना आवश्यक है। पैसे को जो अवास्तव महत्त्व प्राप्त हुआ, उसके दो कारण इस छोगो ने देखे: (१) इसकी सविधता, संप्रह और छाने-छे-जाने की सुविधा और (२) इसकी अमरता। इनमें सुविधता इष्ट याने अपनी इच्छा के अनु-रूप ही है। पर अमरता अनपेक्षित रूप से सिर पर चढ घैठी हैं। पैसा है कपन। पेटोल लाने-ले-जाने की अपेक्षा पेटोल के कुपन छाने-छे-जाने भे सुविधा है इसके सिवा पेटोल गलता और उड जाता है। कूपनों भे यह भय नहीं है। पर पेट्रोल के कूपन अवधि से वॅधे होते हैं। ऐसे ही सिक्के भी अवधिवद्ध होने चाहिए । १९५८ के सिक्के या नोट १९५९ में ज्यों-के-स्यो न चलने पाय । इन सिक्कों से निर्दिष्ट अन्न, मिट्टी का तेल, लोहा आदि यस्तुएँ जैसी नाशवान और कालांतर में घटनेवाली हैं, वैसे ही सिक्के भी घटनेवाली चीज होने चाहिए। १९५८ के १०० ६० '44 में 44 और '६० में 44 के 40 होने चाहिए। बजन के कॉर्ट और माप हर साल जिस प्रकार सहर के साथ बदल लेने पडते हैं. उसी प्रकार सिक्के, नोट साल बदलते ही बदल लेने चाहिए और इन्हें बदल लेने में इनमें सैंकड़े ५ (या जो दर निश्चित हो) पटी होनी चाहिए। ऐसा करना उचित और निसर्ग के अनुरूप ही होगा । असली सम्पत्ति जब विनागगील है, तब घदले रूप की यह सम्पत्ति अविनाशी हो और ब्याज से बढती घळी जाय, यही विरुति हैं। उपर्युक्त उपाय से इस विरुति का निराकरण होगा।

#### १६. पैसा नहीं लगायेंगे

हमारे व्याज-भाडा-विनिदेख-दाण्ड के नियन्त्रण से एक वाधा बरयन्न हो सकती हैं। पैसा दूसरे को उधार देने से अध्या पर या यन्न सामधी में लगाने से मेरा चिंद हुउ भी लाभ न होता हो, तो पैसा में अपने पास ही जमा रखेंगा, किसी जयोगी काम में न लगाउँगा। उसके रिए लाभ का हुछ लोभ होना चाहिए।

इसके विपरीत जिना श्रम की आय भी अन्याय्य और हानि-

कारक है, यह हम देख चुके हैं।

इन दोनों के बीच का मार्ग यह निकल सकता है कि सिक्यों की जमा में वार्षिण सेकड़े ५ की जो पदी लगे, उसमें से आशिक या सम्पूर्ण मुस्ता उन लोगों को दी जाए, जो अपने सिक्यों कार्य में व खारा है अबवा आड़े पर पढ़नेगले सामर्गों में स्वाप प्रांत है उपयों से पताय जाए दिवे हुए रूपये ९०० के ९८ वापस मिले अबवा अधिर-से-अधिक मों के मी ही मिले। उपार दिया हुआ अज १ मन मा १८ सेर मिले के महले १९ सेर मिले। इमसे मालिक मों में से मिले। इस मिले अबवा पूरा ४० सेर ही मिले। इस मों मालिक मों में एट' में गीर पर हिसे मी बावक नी होगा। पर इसा पदी में एट' में गीर पर होने से मावक नी होगा। पर विस्ती भी हाल भे या 'एट' पटी में साहर न वायगी। अथान मिन्से पटेंगे, पड़ेगे नी, या मर्यादा बनी होगी।

#### १७. मिरकों का अकार ?

कु उ योग अपनी जमा दूसरों के काम न आने हे, सदूक में मन्द करके गर्मे, वो उसमें चलन में बुद्ध कभी जान पहेंगी, पर कोई रुकावट पैदा हो, ऐसा तो नहीं है। यह नहीं होगा कि इससे 'उतनी सम्पत्ति व्यर्थ गयी', क्योंकि वह सम्पत्ति थी ही नहीं। बास्तियक सम्पत्ति याने जीवन-साधन नहीं घटते। सिक्कों की कभी का अर्थ अन्न की कभी नहीं है।

तथापि चास्तविक सम्पत्ति का भी समाज में स्वामाविक रिध-राभिसरण होने के छिए सिक्को का चलन एक साथन, एक बाहन है। सिक्कों के अभाव में क्खु विनिमय में कठिनाई होगी। जनसंरया, देश का विस्तार, यातायात के साथन, यास्तविक सम्मत्ति का माप और उस सम्पत्ति का आवश्यक हेरकेर इत्यादि बातों को ध्यान में ररफ्कर ही सरकार ज्यवहार में सिक्कों का खलन बढ़ाती या पटाती है। सिक्के यदि संचित रह गये, तो यह हिसाय विगढ़ जायगा और जहाँ-तहाँ सिक्कों की कमी अनुभूत होगी।

यह फिठनाई अवस्य पैदा होगी, पर इसका मुख्य परिहार इस प्रकार किया जा सकता है कि ब्याजवन्दी के फारण जो सिक्के चळन से र्सीचकर संचिव किये जा सकते हैं, उनका एक अनुमान फरफे उस परिमाण में सिक्को का चळन बदाया जाय। इस प्रस्त का अधिक विचार अनुभवी अर्थशालक कर सकते हैं। इस राज-काज तथा प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारों के विपय मे सर्वया अन्तमिक्ष हैं। तथापि इससे व्याजवन्दी के स्वयंसिद्ध नीतिक सिद्धान्त में कुछ भी वापा नहीं पड़ती।

#### १८. सुवर्ण पर नियन्नण

आप वर्षात्रवर्ष सुद्राप् घटावे चलने की योजना बनाये, तो सिक्षों के बदले लोग सोना-चाँदी ही बटोरने के प्रयत्न आरम्भ करेंगे, क्योंकि सोना-चाँदी कालान्तर में जीर्ण नहीं होते अथवा उनके वाजार-माब भी अधिक नहीं बदलते। इस कारण सिक्षे रसने के बद्छे सोना-चॉर्स वटोरकर रसने से सिक्कां की घरी से वच सकते हैं। अतः सोना-चॉर्दी पर निवंत्रण होना जरूरी है। आजकल संमद्द करने में सोना-चॉर्दी का उपयोग वैसे भी छोग विशेष रूप से नहीं करते। सोने की अपेक्षा नीट रसना अथवा वेंक में जमा रखना, संमद के वे अधिक सुविधाजनक तरीके चल पढ़े हैं। केवल अपद गंबार ही सोने का संमद्द करते हैं और बुद्धिमान कहें जानेवाले छोग भी शुप्त संमद्द के छिए सुवर्ण का आश्रय लेते हैं। राष्ट्रों के पारस्तरिक लेन-देन में सोने की आवश्यकता पड़ती थी। पर अब वह भी नहीं पड़ती। अधिकतर लेन-देन पड़ायों के रूप में ही होता है और वर्ल्ड धैंक (विश्व वैंक) की मार्यत विना पवज यह लेन-देन किया जा सकता है।

साने को अवास्तव मृत्य प्राप्त होने से बहुत-सा जनवछ जो अग्न-यक्ष आदि के उत्पादन में उपाता, ज्यर्थ ही सोने की दानों में उत्पाह है। मानन-समाज की यह यहत वही सिने हो दानों में उत्पाह है। मानन-समाज की यह यहत वही सिने हो हम अब से से त्या सोना दानकर निकालने का जान वन्द किया जाना चाहिए। अभी पृथ्वीनत पर जितना सोना है, उससे पूर्वोक्त समुचित उत्योग के छिए वंशानुवंश काम चछ सकता है। फेन्नछ संग्रह के छिए सोना बदोरना कागजी चछन की योजना के पश्चात अनावश्यक, अपयोजक और हानिकारक है। इसिक प्रेमड चालू उचित उपयोग के छिए सोने का यथापरिमाण वितरण किया जाना चाहिए और सोने के वो अतिरिक्त संवय हो, उन्हें मरकार को चाहिए कि अपने हाथ में कर छे।

संभव है कि राज-कात की रिष्ट से इस विषय में गहुत-सी वाधाएँ, उत्पन्न हों और अभेक प्रकार के समझौते करने पड़ें। यह मानते हुए भी तत्त्वतः यह सूचना स्वीष्टत होनी चाहिए और यथासंभव कार्यान्वित की जानी चाहिए। अस्त।

#### 🏏 🗸 १९. नफा

शोपण का जीर एक महान् प्रकार व्यापार में नफा है। महिक के अज्ञान, मोलापन अथवा कठिनाई से लाभ उठाकर चूसे हुए अनुवित्त नके पर ही यह बात नहीं घटती, विस्क वाजार-भाव के उतार-चढ़ाब से मिळनेवाला नफा भी बिना कप्ट की ही आप है। दूसरों की हानि में से ही वह निकल सकती है। अर्थान् वह शोपण ही है।

दूसरों की यह दानि जान-वृह्मकर नहीं की जाती, यह वात सही है। व्यापारी को कभी नका होता है, तो कभी गुकसान भी उठाना पड़ता है। एक काम में टाम होता है, तो उसी समय दूसरे किसी काम में टेस भी टगा करती है। मतछय यह कि यह नका कुसान एक तरह का जूआ है। जूआ खेटना तो अनुषित ही है।

व्यापार में होनेवाला अधित व्यय—यातायात, यातायात में होनेवाले घोरो या जनका बीमा, स्टॉक, माल का गिरना-सड़ना, कामगारी का मेहनताना इत्यादि—विक्रीनर में जोड़ा लाना डिपत है, अर्थान् इस हद तक का नका अधित है, पर इसके आगे तेजी-मन्दी से होनेवाला नका-गुरुसान अपिकार है, नका भी अनिधकार और गुरुसान भी अनिधकार।

इसिल्प व्यापार निजी तौर पर तो किया ही न जाना चाहिए। उसका सामुदायिक होना ठीक हैं; सहकारी पद्धति से याने जिसमें मेवा-विनेता एक ही होते हैं, यह काम चलना चाहिए अयवा माम-पंचायत, म्युनिसिपेल्टिटी, टोकल वोर्ड आदि इसे चलाये, जिसमे तेजी-मंदी किसी एक के माथे न पढ़े, सर्वेत्र चेंट जाय !

#### २०. विषय पारिश्रमिक

शोपण का और एक सार्वित्रक प्रकार है—चेतन या मेहनताने में विषमता । प्राथमिक शिक्षक को चेतन सत्तर रुपया, माध्यमिक शिक्षक को दो सी ओर कालेज के प्रोफेसर को बॉच मी; गॉच के मजदूर को ८० ४०, तहसीलदार को २५० ६० और कलेक्टर को १,५०० ६०; स्ट्रहार की रोजी १ ६०, कसेरे की ३ ६० और सुनार की ५ ६० । हरिजन गॉच की चाकरी करता है, उसे बेतन क्या मिलता हैं ? अझ के लिए स्तमांस या गॉच का जूइन और यस्न के लिए स्तमान के कफन !

स्वमुष न्यायाधिष्ठित समाज-व्यवस्था में सब प्रकार के समाजोपकारक कामों की प्रतिष्ठा जीर प्राप्तिसमान होनी पाहिए। जिसकी आय जीसत से अपिक हैं याने जीसत हिसाय से अम करके जो सामान्य से ऊपर की श्रेणी के जीवनमान से रह सकता है, वह जाने-वे-जाने होपक हैं। जिसकी आय जीसत से कम है वह शोपित है। यह शोपण कहाँ, कैसे, क्विना होता है यह दिसाया नहीं जा सकता। यस इतना ही। इस पर उपाय क्या है?

#### २१. अम-चलन

विनोता जी कहते हैं, अधवस्त जारी किया जाना पाहिए। सिक्षा पर रुपया, आना, पैसा न स्टिएकर हिन, पण्टे, मिनट स्टिप्सा जाना चाहिए। एक गुण्डी सृत कातने में दो पण्टे स्माते हैं। इतने सृत के स्टिए रुई तैयार फरने में एक पण्टा स्माता है। इस तरह एक गुण्डी की कीमत हुई तीन घण्टे। सुनकर में एक गज सादी की कीमत स्स हिसात से पन्द्रह-सोल्ह एण्टे होगी। किसी चीज को तैयार करने में सामान्य रूप से जितने पण्टे काम करना पड़ता है, स्तने घण्टे ही स्स चीज की कीमत माने जायंगे। इस प्रकार नाई का पण्टा और वकील का घण्टा दोनों धरावर होंगे। सव प्रकार के समाजमान्य अमो का भूल्य समान होगा। आफिस के समयभर मन लगाकर काम करनेवाले चपरासी से लेकर राज्यपाल तक सबको समान वेतन मिलेगा और जतना ही चेतन रोतों पर काम करनेवाले मजदूर और कारदानों में णाम करनेवाले मजदूर, सरदार, मैंनेजर, ईजीनियर आदि को भी मिलेगा।

परन्त यह नया चलन जारी करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। बफील या सर्जन के एक घण्टा अम के पीछे कई घण्टां की पहले से तैयारी लिपी हुई होती है। पहले की कुछ तैयारी तात्कालिक होती है और कुछ शिक्षा के रूप से अनेका धर्प पहले से की हुई होती है। नोर्ट में एक घण्टा भाषण करने के लिए कई दिन पहले से कागज-पत्रों को पदना पडता है। इसिंहए बैरिस्टर का एक पण्टा सच पृछिये वो पचीस घण्टा के धरावर समझा जाना उचित है। प्राथमिक शिक्षक का पढाने का एक घण्टा और भोफेसर के व्याख्यान का एक घण्टा, इन दोनों के मल्यों में भी उतना ही अन्तर रखना होगा। (इस प्रकार पहले से की दई तैयारी का हिसान लगा लेने पर भी प्रचलित विपमता का समर्थन नहीं होता।) इसके सिवा इन घण्टा-सिका की भी चोरवाजारी चल सकती है। वकील ही मुविष्ठ से नहीं, फिन्तु हुन्ही भी भीड-माड के मौके पर यातियो से आध पण्टा काम के बरले घण्टे के दो-बार नोट और मॉग सक्ता और पा सकता है।

### २२. सीदा और अड़ंगा

जहाँ सौरे की यात आयी वहाँ उसमे अडगाताजी भी आ ही जाती है। याजार-भाय माँग और पूर्ति पर अवज्यात

#### २०. विषम पारिश्रमिक

शोपण का और एक सार्वत्रिक प्रकार है—चेतन या मेहनताने

विषमता। प्राथमिक शिक्षक को बेतन सचर रुपया, मान्यमिक
शिक्षक को दो सी ओर कालेज के भोफेसर को पाँच मी; गाँव के
मजदूर को ८० ठ०, तहसीलदार को २५० ठ० और कलेक्टर को
१,५०० ठ०; लुहार को रोजी १ ठ०, कसेरे की ३ ठ० और मुतार
की ५ ठ० । हरिजन गाँव की चाकरी करता है, उसे बेतन क्या
मिलता है १ जज के लिए सुतमीस या गाँव का जूठन और वस
के लिए समान के ककत !

, सज्युज न्यायाधिश्वित समाज-व्यवस्था में सब प्रकार के समाजोपकारक कामों की प्रतिष्ठा और प्राप्तिसमान होनी चाहिए। जिसकी आय जीसत से जयिक है याने जीसत हिसाब से अम फरके जो सामान्य से उत्तर की शेणी के जीवनमान से रह सकता है, वह जाने-वे-जाने होपक है। जिसकी ज्याय जीसत से कम है यह होपित है। यह होपण कहाँ, कैसे, कितना होता है यह विद्यापा नहीं जा सकता। यस इतना ही। इस पर जपाय क्या है?

#### २१. श्रम-चलन

बिनोत्रा जी कहते हैं, अमचलन जारी किया जाना चाहिए। सिकों पर रुपया, आना, पैसा न लिएकर दिन, पण्टे, मिनट दिला जाना चाहिए। एक गुण्डी सुत कावने में दो पण्टे लगते हैं। इतने सुत के लिए रई नैयार करने में एक पण्टा लगता है। इस तरह एक गुण्डी की कीमत हुई तीन घण्टे। जुनपर की एक गज सादी की कीमत उस हिसाज से पन्टह-सोल्ड एण्टे होगी। किसी चीज को तैयार करने में सामान्य रूप से जितने घण्टे काम करना पड़ता है, उतने घण्टे ही इस चीज की कीमत माने देता है। 'तुम जो फीस छेते हो, क्या वह उचित हैं ?' और फिर चह 'अन्य वकीछो को देखते हुए मैं अच्छा ही हूं' यह सोचकर अपने मन को संतोप दिछा देता है। फिर भी उसे सपूर्ण समाधान और आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार ये भाव—पदार्थों के और मनुष्यों के—जॉच और खाँचातान से ही निश्चित करने पड़ते हैं। सुन्यवस्थित समाज में इस प्रकार निश्चित की हुई देर हुछ समय गतानुगतिकत्य से प्रचित्त रहती हैं, किर जैसी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती या परिस्थित में परिचर्नन होता है तहनुसार इनमें घट-नद की जाती है। यह सन हुछ ठेळकर चळाया जाता है, न्यायनीति के सिद्धान्तों का अनुसरण करके नहीं।

किर एक वडी कठिनाई यह है कि पुराने समाज के पुराने संदर्भ में ये दरें पळती थीं, पर अब नये समाज के नये सटर्भ में भी क्या वे ऐसे ही पळ सकती हैं ? अमेजी राज्य के रियाज स्वराज्य में भी चैसे ही चळें, यह ठीक नहीं। नर रचना प्रत्येक अग-प्रस्था में संचरित होनी चाहिए। इसका सुनिश्चित और नार्यकाल मार्ग क्या है?

यहाँ एक वात और ध्यान में रतनी चाहिए कि हम मुएयतः मानसिक समता के हन्दुक हैं। स्थूल, गणितातमक समता का कोई आमह नहीं है। निरस्त, निर्क्यसन, निरुक्य महान्य महुत्य अधिक सुत्यपूर्व रह सके और व्यस्तार्थान, आरसी, फज़ूर-रार्च परनेवारा महुत्य रिद्रता भोगे, तो इसमें रोद करने की कोई यात नहीं। समता का अर्थ है समान अवसर। इस अयसर से मिन-भिन्न परिमाण में साम उद्याने से जो गुणमुख्क विपाता उत्यन होगी, वह मानव प्राति में उपकारक है होगी। समता कर सह अभिमाव नहीं कि सब की निय सम हो। बोई अपनी रिव के अनुसार महान बनेवोने में अधिक रार्थ पर समता है, सोई

में क्या उसका काम इतना मृत्यजान है ? दूसरे क्या मोचने हैं इसे छोदिये। पर पापर्भाम वर्षा है का मन स्पर्य ही उसे मीच में टान

रहता है। मनुष्य हो तो क्या और पदार्थ हो तो क्या, उचित दर कैसे निश्चित की जाय ? आज एकादशी है, हजार आदमी

फलाहारी हैं, पर केला ८०० मनुष्यों की मॉग पूरी करनेभर का

है। ये फेले किन ८०= को दिये जाय या समृचे हजार मनुष्या में हिसान से बॉट दिये जॉय ? निश्चित गणना और वितरण फोई कैसे करे ? जिनकी जरूरत अधिक हो, उन्हें ही चीज मिलनी

चाहिए, यह सही है, पर जरूरत का निश्चय कैसे किया जाय ? फेला कीन झत के लिए चाहता है और कीन केवल स्साखाद के िछप, यह फैसे निश्चित फिया जाय ? जरूरत अल्पाधिक हो

सकती है। इसका तारतम्य फैसे जाना जाय ? अतः उपाय इसमें यहीं हैं कि फेले का अधिक मूल्य देने को जो तैयार हो उसकी

जरूरत अधिक समझी जाय । अर्थात् नीलाम को ही विकी की ध्यवहार्य और उचित पद्धति मानना चाहिए । याजार-भाव ऐसे ही प्रत्यक्ष या तात्कालिक रूप से न सही, पर अप्रत्यक्ष, अमार्गवर्ती

और मदीर्घ नीलामों में ही चढ़ते, उत्तरते और स्थिर होते हैं। कभी बिजेता नीलामी से भाव ऊँचा करते हैं, तें कभी माहक

'चौकसी' रसते हार उतरते नीलाम जारी फरने हैं। पर दोना ही सरक नीलाम ही दर निश्चित परने का कारण होता है। मनुष्य मी दर भी ऐसी ही गींचावान से निश्चित होती है।

मैटिक को ५० रू॰ और बी॰ ए॰ को १५० रू॰ क्यों ? अमुक वकील '

मी कीस हजार रू० क्यों १ इमलिए कि उम योग्यता का प्रकील

क्म पीमत में नहीं मिड़ता । उसके काम की कीमरा निश्चित करने

एष्टि में गड़ता है। इससे मन में यह शंका बठनी है कि स्मूल एष्टि

का कोई भी बुद्धिगम्य साधन हमारे पास नहीं है। तथापि क्रमरे और उसके मुबकिन के रहन-महन में जो अन्तर है, वह

देता है। 'तुम जो फीस छेते हो, क्या वह उचित है ?' और फिर वह 'अन्य वफीछों को देखते हुए मैं अच्छा ही हूँ' यह सोचकर अपने मन को संतोप दिखा देता है। फिर भी उसे संपूर्ण समाधान और आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार ये आव—पदार्थों के और मनुष्यों के—बॉच और खाँचातान से ही निश्चत करने पडते हैं। मुन्यवस्थित समाज से इस प्रकार निश्चित की हुई दरे हुछ समय गतानुगतिकत्व से प्रचित्त रहती हैं, फिर जैसी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती या परिश्चित में परिचर्तन होता है तटनुसार इनमें घट-उट की जाती है। यह सन कुछ ठेठकर चटाया जाता है, न्यायनीति के सिद्धान्तों का अनुसरण करके नहीं।

फिर एक वडी फठिनाई यह है कि पुराने समाज के पुराने संदर्भ में ये दरे चलती थीं, पर अन नय समाज के नये संदर्भ में भी क्या ये ऐसे ही चल सकती हैं? अमेजी राज्य के रिवाज स्वराज्य में भी येसे ही चलें, यह ठीक नहीं। नव रचना प्रत्येक लंग-प्रत्या में संचरित होनी चाहिए। इसका मुनिश्चित और सत्त्यगुद्ध मार्ग क्या है?

यहाँ एक वात और ध्यान में रसनी चाहिए कि हम मुरयतः मानसिक समता के इन्दुक हैं। स्थूळ, गणितातमक समता मानसिक समता को इन्दुक हैं। स्थूळ, गणितातमक समता मानस्के आमह नहीं है। निरल्स, निर्वेशन, निर्वेशन सित्वयर्थी मनुत्य अभिक सुर्वेशन हमें से और जारनी आहें सात नहीं, पज्जूळ-र्यो परनेवाल मनुत्य दिख्ता मोगे, तो इसमें रोट करने की मोई वात नहीं। समता का अर्थ है समान अवसर। इस अवसर से भिन्न-निन्न परिमाण में लाभ उद्यान से नो गुणमुळक दिगमता का उत्पन्न होगी, वह मानब का उत्पन्न होगी, वह मानब का उत्पन्न होगी, वह मानब का उत्पन होगी, वह मानब का उत्पन्न से अनुसार महीं कि सब भी गीव सम हो। वोई अपनी निवेश अनुसार मरान यनवाने में अधिक गर्य कर सकता है, योई

भोजन-पानी पर, कोई कपड़े-रुने पर। समता विविधता में धावक नहीं होती। विविधता और विपमता में अन्तर हैं। विविधता जीर विपमता में अन्तर हैं। विपमता मुख्यक्त और वेपमता में अन्तर हैं। विपमता मुख्यक्त और वेपमता मुख्यक्त और वेपमता मुख्यक्त और वेपम्यजनक है। वयस, तर्वावत, विशेष आप-द्यक्त गए, विशेष अधिकार इत्यादि के अनुसार यदि कहीं बुळ विपमता देश में पड़ें, तो कोई हुजें नहीं हैं। एक ही परिवार के बच्चे, वड़े-नुहें, यीमार, विशेष कष्ट या ओरिस के काम करने- बाळे आदि को ही नहीं, बल्कि जीर झगड़ाळ, व्यक्तियों को भी विशेष रियायत मिळ जाती हैं। परस्तर मेळ और समानता जहां तक वनी हुई है, बहाँ तक ये विशेष रियायतें भी समान में स्वर आवी हैं।

पर अभी जैसी हालत है, उसमें अपने समाज में संतोप और मेळ की यहुत कमी जान पड़ती है। इसलिए प्रत्यक्ष स्थूल समता की भी विदोप आवश्यकता है। असु।

#### २३. मानवता का अपमृल्यन

मनुत्यों के पाजार-भावों में विभेष योग्यता के मनुत्यों की हंद तो जीसे वेदिसाय पदती हैं, बैसे ही सामान्य मजदूरों, मुद्द-दिरों की वेदिसाय पदती हैं, बैसे ही सामान्य मजदूरों, मुद्द-दिरों की वेदिसाय पर अपमूचन होता है। सभी जानते हैं: २ सियाँ = २ सजदूर, ३ सजदूर, ३ सजदूर, ३ सरवाद, ३ सरवाद,

# २४. स्वाभिमान और स्वतन्त्रता

पर इस पर कोई तात्कालिक इलाज हमें नहीं सुझता। लोक-शिक्षा और जनशक्ति का घीरे-धीरे तय होनेवाला मार्ग ही सामने दीखता है। मजदूर अपने अम मिट्टी के मोल वेचने से इनकार करें। समता स्थापित होने के लिए वलित वर्ग में समता की आकांक्षा और स्वामिमानवृत्ति का जागना आवश्यक है। नाई शिक्षक से यह कहे कि 'मैं आपके यचने के वाल कार्द्र तव तक आप मेरे दचने को गणित सिखाइये। मेरे समय और कीशल को आप अपने समय और कीशल से हीन न समझ। अन्यथा आप ही अपने समये और करात्र हों और मैं स्वयं ही अपने बचने को जो कुल सिखा सकता हूं सिखा खुँगा।'

फन्या का पिता बर के पिता से यह कहे कि 'मैं ५०० र० बहुँज देकर कन्य।हान नहीं कहेंगा। मुझे अपनी कन्या रुपये पर नहीं वेचनी हैं। मेरी कन्या के बदले में आप मुझे अपना लड़का हैं। आपका लड़का, मेरी लड़की; विवाह का यह सींदा होने के लिए समान हैं। अन्यथा रुपये के बल पर आप दस लड़ कियां भी खरीद सफते हैं, पर मेरी लड़की इतनी सस्ती नहीं हैं।'

जहाँ समता और सहकारिता का बर्ताय हो यहाँ दिखत अपने हाथ पैरों को स्थतन्त्रतापूर्वक काम करने दें। पर जहाँ विपमता और शोपण की शंका हो, यहाँ दूसरों के टिए कष्ट करना अस्वीकार कर अपने ही रोत या ज्यम में दूनी तिराभी मेहनत करें। इसके टिए यह आवश्यक है कि इनके अपने खेत या मामोशोग हो। भूदान-आन्दोळन इसी दृष्टि से चळ रहा है।

अब जो लोग आगे बढ़े हुए हैं उन्हें भी योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका हृदयपरिवर्तन होना चाहिए । जो लोग अनजान हैं उनकी कठिनाइयाँ से अनुचित लाग उठाने की अपेक्षा उनके शिक्षक और सहकारी वनने में ही अधिक गौरव है, इसका ध्यान उन्हें दिलाना होगा।

यही नहीं, बिल्क जिसे अपना स्वातन्त्र्य और स्वाभिमान प्यारा है यह दूसरों के स्वाभिमान का भी वतना ही रावाल रतेगा। कोई मिरारी यदि मेरा जुड़ा पत्तल चाटना चाहेगा, तो में स्वयं ही उसे ऐसा करने न दूँगा। मैं जिसे जात निरुटते में इसका पुटा पत्तल करने जात निरुटते में विकास करने न दूँगा। मैं उसे भी उसकी जात निरुटते में जिसका करने न चाटने दूंगा। स्वातन्त्र्य, स्वाभिमान, मानवता के मूल्यों का यही चमाकार है कि अन्य किसीके भी स्वाभिमान पर चोट आये, तो उससे मेरे स्वाभिमान पर चोट आये, तो उससे मेरे ही स्वामिमान पर चोट आयी है। मेरे भाई की हाचारी मेरी ही स्वामिमान पर चोट आवी है। मेरे भाई की हाचारी मेरी ही हाचारी है और से मुख्य अससे हुस्य नहीं होता, पर मनुत्य की हाचारी में नहीं सह सक्ता।

होर्चेंट-अमेरिका में आज से सी सपा-सी वर्ष पत्ले गुलागी की प्रमा करा दी गयी और गुलामों को, उनकी इन्हा थी या न थी, छोड़ विया गया या भगा दिया गया। गैसा करने में यदी च्यान था। सभी गुलाम गुक होने के लिए आतुर थे यद पात नहीं, वुछ तो गुलाम के नाते ही निश्चित रहकर जीना पाहते थे। तथापि स्वनन्त्रता उनके गले मड़ी गयी। ये अपनी गुलामी ने भले ही सन्तुए रहे हीं, पर अन्य होग अपनी गुलामी से सन्तुए नहीं थे।

### २५. निःशुद्र पृथिती

इसीटिएडमें भी अब बनलाया हुआ माम बरनेताले और माम बतलानेताले, इस अनार का भेद नहीं स्वता है। पहले अन-ज्ञान, अभिमित मानव जातियों भी और इस कारण गुटाम रत्यने, दास-दासी रत्यने की प्रथा थी। हिन्दू-समाज में शूद्र वर्ण भी एक प्रकार से अवोध, दुर्बेड, परतन्त्र और परावटन्श्री वर्ग है। पर अपने नव समाज में ऐसे वर्ग के टिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात् अब कोई शुद्र बना रहे यह ठीक नहीं। (यहाँ 'शूद्र' इंग्टर का प्रयोग मूळ चातुर्वण्य की रचना करनेवाओं के अभिप्रेत उदात्त अर्थ में नहीं, विल्क शुद्र सम्बन्धी जो सामान्य भाव देवने में आता है, उसीका सामने रत्यकर किया गया है।)

में आता है, उसीको सामने राज़कर किया गया है।)
तथापि आजकल शारीरिक अस से भागनेवाला एक नवीन
ही इप्रू-वर्ग तेजी के साथ ववता जा रहा है और यह भय होने
लगा है कि कहां सारा देग ही शुरूमय न यन जाय। नीकरी
हाता है कि कहां सारा देग ही शुरूमय न यन जाय। नीकरी
श्रद्ध विक्ष ही है। सरकार के नित्य नये यहनेवाले विभाग और
प्रत्येक विभाग का यहता हुआ नीकर-वर्ग और हम नीकरों को
मिलनेवाला नियमित बेतन और पेनशन देखते हुए सभी सरकारी नीकरी को जीवन का बीमा समझने लगे हैं और ऐसी
किसी नीकरों के रिक्त स्थान की प्रतिक्षा में सैकड़ों प्रार्थी हाथ
पर हाथ घरे वैठे रहते हैं। इसके सिया मामायोग का स्थान
केन्द्रित, संगटित और यात्रिक उद्योगों ने ले लिया है, जिससे
स्वतंत्र पुष्तिवाला कारीगर वर्ग भी अपने नष्टमाय पन्यों को
छोड़कर कारजानों में मजदूर बनकर रहता है। यातायात
और विविध यात्राएँ जीर विमान भी वहीं-यही कंपनियो की और

जार विभिन्न पात्रिक उत्तर साथ हुन या पित्त हुन विभन्न मादर बसूँ, रेटगा द्वियों और विभान भी वड़ी-यड़ी कंपितयों की ओर से अथवा सरकार की ओर से अधिकाधिक संख्या में चढ़ाये जा रहे हैं और इनमें छारों नीकर भरती किये जा रहे हैं। व्यापार भी उसी प्रकार बहुत बड़े परिमाण पर चळता है और उसमें भी गुमादतों का वर्ग बड़ी संख्या में छगा रहता है। छुप कि विकास जैसे-जैसे होने द्याता है और उसमें यंत्रों से काम छिया जाता है, बैसे-वैसे खेती भी बड़े परिमाण पर मजदूरों से करायी XX जाती हैं। चीनी के कारखाने आजकल वडे काइतकार बन गये हैं ओर दूर-दूर के किसान भी उनके खेतों पर मजदूर वनक्र काम करने एक्प्र होते हें। यह सारी वाढ नदी की वाढ जैसी अकरमात हुई है और उसमें स्वतंत्र चृत्तिवाले ब्राह्मण क्षत्रिय-वैदय भी वह चले हैं और डिन्मेंड (याने बेड कम्) होकर नौकर याने शह यन गये हैं। पहले मजदूर ही मालिक हुआ करता था,

पर अब अधिकाश लोग नौकर और बुछ थोडे-से माल्कि वन गये हैं। समाज के दो दुकडे हो गये हैं। पहले जो स्वयिनयुक्त खरपादक थे, वे अब कारखाने की मशीन के पूर्जे बन गये हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ इस नौकरी-निष्ठा का प्रसार हो रहा है। इसमें समाज खारण्य की हानि तो है ही, साथ ही मानवता का भी हास है। पहले की प्रथक स्वतन्ता नष्ट हुई, पर उसके स्थान में साधिक खतत्रता नहीं आ पायी। जैसे-जैसे अकेडे खतत्र रूप से करने के घथों के स्थान में यडी-बडी सख्याओं के द्वारा

बलनेवाले उद्योग आते हैं, वैसे-वैसे खतत्रता भी साधिक होनी चाहिए अर्थाम् समटित ख्योग सहकारिता से चलने चाहिए। पर सामध्ये की कमी और परस्पर अविश्वास होने के कारण कारीगर और सैतिहर पूँजीपति के मजदूर वनकर रहना ही पसव करते हैं। भारत में पहुछे असरय प्रादेशिक राज्य थे। अन

अखिल भारत का एक सघ-राज्य बना है। पर इसके बनने के पूर्व इन सारे राज्यों को त्रिटिश आधिपत्य के कोल्ह में से पिलकर निकलना पडा है। आज खरोगों की वहीं अवस्था हुई है। हम छोग जैसे ब्रिटिशों का प्रमुख स्वीकार करके भी सन में उन्हें सरापा ही करते थे, वैसे ही मजदूर भी पहले नौकरी पाने के लिए मिनन-आरजू करते हैं, पर नौकरी पा लेने पर मालिक के नाम को रोया भरते हैं। यह उनका दोप नहीं, मारिक मजदूर के नाते वा ही दौप है। ब्रिटिश और भारतीय

का शास्ता-शासित-सम्बन्ध जैसा अनुचित था, वैसा ही यह माहिक-मजदूर-सम्बन्ध भी अनुचित है और उसमें से अविश्वास और तिरस्कार, शोपण, जॉगरचोरी, हड़वाल और वर्ग-विमह आदि अन्येयंपरा ही चलती है। अतः यह मूळ दोप ही हटाया जादि । अर्थात अर्थात

यह सब प्राप्त करने के लिए बरिष्ठ वर्ग में नम्नता आनी पाहिए और किनष्ठ वर्ग की भी योग्यता थाने बुद्धि और योजना-शक्ति, साथ ही उदारता याने उत्तरदायित्य की पहचान यहनी पाहिए। इसमे दोनों पक्षी को बुख कष्ट होगा, पर कष्ट के थिना कोई समुद्धि नहीं होती।

### २६. पूँजीपित भी दयापात्र ही

समाज के इस विभाजन में हम छोगों की सहानुमूर्ति का झुकाय खमाबतः ही किनप्त थाने मजदूर वर्ग की ओर होता है। तथापि पूँजीपतियों के खिए भी हमारे चित्त में सहानुभूति होनी चाहिए। संतों का यही खक्षण है कि उनके खिए राजा-रंक होनों ही समान होते हैं। रंक पर दया हर किसीको जाठी 86

है। पर सबी दृष्टि संवाँ को श्राप्त होती है, उन्हें राजा पर भी दया ही आती है। 'Uneasy lies the head that wears the Crown' अर्थात राजा के माग्य में मुखपूर्वक सोना भी घटा नहीं होता. जो गरीव से भी गरीप को यथेष्ट प्राप्त होता है।

सम्भव है कि पूँचीपति ध्येय-दशीं छोग होते हैं और ध्येय डन्हें आकर्पित किये रहता है । नय-निर्माण में उनका चित्त लगा रहता है। किसी फूपर या फिर्डोसफर के मन में यह बात आती है कि हम स्रोग नये नये जाजार सब विदेशी ही रारीवृते हैं। इसके यदले यदि विदेशों से निवान्त आयश्यक यंत्रभर मेंगाकर यहीं अपना कारसाना सोलें, वो किसानों को सस्ते जीजार मिळ सकेंगे और इन ओजारों को बनाने की मजदूरी भी उन्हें मिलेगी। आसपास के अमिक यदि उनसे जिम्मेदारी के साथ सहकारिता करने को वैयार हों. तो उन्हें अलग रखकर अपने ही हाय में मालकियत राजना उनकी हवस हो, ऐसी कोई निश्चित यात नहीं है। पर जहाँ हर कोई बेतन ही माँगता है और समूचे धन्धे के साम-लानि में हाथ वैंटाने को तैयार नहीं है, यहाँ मासिक यने रहने के सिवा उनके लिए और कौन-सा चपाय है ? मजदूरों के सहकार्य से कोई कारताना चलाने की बात जहाँ एक कदम भी जागे नहीं पढ़ पाती, वहाँ मालकियत स्वयं स्वीष्टत पर काम घटाये घटना अपरिहार्य होता है। आज भी आहियासी तथा अन्य पिछड़े हुए वर्ग के नाम पर जी सहकारी रोती या जंगल कामगार समितियाँ चलती हैं, उनके बारतिवरू चालक अपने को सेवक फहानेवाले लोग ही होते हैं। मारा झंझट उन्हें ही उठाना पहता है। आदिवासी घेनल रोज की सबद्वीसर जानते हैं। ऐसा किये जिना काम भी नहीं चलता। इसीमें से धीरे-धीरे आगे का मार्ग निकालना होगा। मजदर महकारिवा के नाते

मालिफ वर्ने, तो उनकी उन्नति हो सकती है, मालिको फो भी छुटकारा मिल सकता है।

मालकियत जैसे होपण का प्रयत्न है, वैसे ही मजदूरी भी होपण का ही प्रयत्न है। मजदूर अपना वेतनभर चाहता है। हसके पीछे यदि मालिक को घाटा हुआ और उसका कार-खाना निल्यास होने की नीवल आयी, तो मजदूर कहता है कि 'नीलाम मे जो कारखाना लेगा उसके वहाँ मैं नौकरी कर लूँगा।' वेश्या कभी विषया नहीं होती, वह तो धर्मपत्न के ही भान के है। मालिक-मजदूर की कुचती है, दोनों एक दूसरे को चूस क्या चाहते हैं। इसमें बहुषा मालिक की ही यन जाती है, कभी मजदूर का भी लाम होता है।

### २७. समाज-संघटन

ममुष्य सामाजिक याने समाज-प्रेमी और समाजायलंबी प्राणी है। सियार, कुले, हिरन एकाकी जीवन सुख्यूर्यक जी सकते हैं। मसुष्य के टिए यह संभव नहीं है। असकी आवश्यक कताएँ इतनी विविध हैं कि उनकी पूर्वि के टिए उसे सारे जगत् के टोगों के साथ सहफार्य स्वीकार करना ही पहता है। अर्थात मसुष्यों को एकत्र होना पहता है, एक दूसरे का आप्रय देना पहता है। कुटुल्य, गाँव, वाजार, राष्ट्र और राष्ट्रसंघ बनाने ही पढते हैं। इस प्रकार सत्युव्यों का हर पड़ी हर तरह से जो संगम हुआ करता है, उसका सृत्र स्वामें मही सेवा, दुट नहीं दान होना चारिए। जन कोई मनुष्य सुझसे मिलता है वच मेरे मनमे 'इससे मेरा क्या काम वन सकता है ?' ऐसा विचार न उठना चाहिए, व्यक्ति 'इसके टिए मैं क्या कर सकता है ? ईसर की स्वाम मूर्ति की पूजा मेरे हाथों किस प्रकार वन सकती है ?' ऐसा विचार जन सेवा है ?' ऐसा

86

दे सकता हूँ ?' इसकी चिन्ता होनी चाहिए। दसरे के घर जाते हुए 'में उसके लिए कीन-सी भेट ले जाऊँ' इसका ध्यान होना चाहिए। यही संस्कृति है। मेरे इच्ट-मित्र मुझे भोजन के छिए निमंत्रित करते हैं। मेरे लिए विशेष प्रकार का भोजन भी प्रस्तुत करते हैं। पर मेरा उनके यहाँ जाना दायत उड़ाने के टिए न

धोपण-मुक्ति और नव समाज

हो। अपने घर मैं जो चाहूँ जीभर खा छँ, पर दूसरों के यहाँ भिताहार ही करना होता है। भोजन केवळ रनेहाळाप का निभित्त होना चाहिए। 'सार संसार का पर-उपकार'। (सेनापित वापट) 'पर' कहते हैं श्रेष्ठ को, परमेश्वर का यह प्रतिनिधि है। उपकार यहते

हैं समीप छाने को, अपनाने को, पर-उनकार ही ईश्वर से नाता जोडने का मार्ग है। एक हैता के लोग दूसरे देश में अथवा एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जारें, घन कमाकर अपने पर लाने के लिए नहीं, बक्तिक वहाँ के लोगों की सेवा करने, उस सेवा के लिए पर्याप्त

निर्वाह-व्यय छेने और जो गुळ वच जाय, उसका वहीं सर्व्यय करने के छिए।

इस प्रकार एकत होना ही समाज पड़ना है। भीए-साड़ अलग चीज है, समाज अलग। रेलगाडी में होनेनाली भीड समाज नहीं है। यहाँ तो हर किसीकी अन्य सबके साध व्यक्ताव्यक्त स्पर्धों ही चलती हैं।

अभी हम लोगों पा जो समाज है, वह रेखगाडियों में होने-वाली भीड़ जैसा ही स्पर्धाहल है। दूसरे पर आनेवाला संकट मेरे

ियं अवसर यन जाता है, यही इसका सूत्र है। कारण भूमि पर किसीका स्वामित्व होना अन्य प्रामवासियों की वंचना ही है। च्याज, भाषा, राज्ड इत्यादि एक-दूसरे को कठिनाई में डालरूर ही हम टोग प्राप्त किया करते हैं। माटिय-राजदूर की सुश्ती तो सर्वत्र ही है। स्पर्धा का यह स्थान सेवा और आत्मार्पण को मिलना चाहिए। आपका संकट मेरा संकट है और मेरा मुअयसर आपका भी सुअवसर।

इसमें व्यवहार और तर-तम भाव भले ही रखें, 'जस को तस' की नीति भी चाहे वरतें, पर अपना झुकाब देने की ओर हो, लेने

की ओर नहीं।

यही सचा मानव-जीवन है। विश्व-शान्ति की यही छंजी है। शान्ति जहाँ मिछी, तुष्टि और पुष्टि भी आप ही आ जायंगी।

#### २८. ग्रामदान और अर्थशुचिता

हम छोग जो अर्थञ्जिचना और शोपण-मुक्त समाज-व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वह बहुत कुछ प्रामदान से सिद्ध हो जाती है।

प्राप्तदान में जमीन की मालकियत पर कोई दावा नहीं करता, इससे शोपण का ग्रुख्य मूल ही नष्ट हो जाता है। अन्य आर्थिक व्यवहार भी शोपण-ग्रुक हो सकते हैं। प्राप्तान सर्वोदय-सामा का अपने मुते का क्षेत्र है। इसमें कोई किसीका प्रत्यक्ष शोपण करनेवाला है ही नहीं, पर जिसे हम अप्रत्यक्ष शोपण करनेवाला है ही नहीं, पर जिसे हम अप्रत्यक्ष शोपण कर के का आप हैं (जिसका स्पष्ट निर्देश नहीं किया जा सकता), पह भी मन्मवतः यहाँ न हो। अर्थात् विशिष्ट श्रेणी की वर्धोगिता, निर्वन्त समता और मितन्ययिता आदि का पालन करनेवाले विभिन्न समता और जाति-यमों के प्राप्तासियों का जीवन-मान और तत्मलस्वरूप संस्कृति-मान समान ही होगा। कुछ असमानता रह जाप, तो सबकी सम्पत्ति होने से ही रह सकती है। प्राप्तण और बमार, शुद्र और मातंम, तेली और दर्जी, जुलाहा और कुमार का सिंद के निक्र-भीरनन व्यवसाय वने रहेंगे; पर उत सबके रहन-सहन में विविधता भले ही रहे, विपमता न रहेंगी।

कोई दूप-धी-सेवन करेगा, तो फोई मछळी रायेगा। कोई एका-द्मी-त्रत रहेगा, तो कोई शिवसानिन्त्रत। यह तो हो सकता है, पर किसीके यहाँ अन्न वरवाद हो और किसीके यहाँ जूहा भी न जले, यह नहीं हो सकता। कोई घोती पहनेगा, कोई पतदूक; पर यह नहीं होगा कि किसीके पर के फटे-पुराने कपड़े कोई दूसरे परवाळे पहनें। लोग एक-दूसरे के, यहाँ काम में मदद करने जा सकते हैं, पर यह जाना एक-दूसरे को, यहाँ काम में मदद करने जा इसमें माळिक-मजदूर या लेख-कीछ का भेद न रहेगा, अझोस-पड़ीस का नेह-नाता रहेगा। गाँव में कोई किसीका नौकर न होगा, वद संगी-साथी ही होंगे।

पूर्व काल में भी गांव संघटित था। परस्पर समस्त और पड़ोस का नेह-नाता था, संतीप और मेल था, पर इन सममें विपमता थी। कारण षह राजतन्न का समय था, भू-पतियों का जमाना था। अब राजतन्न समाप्त हो गया है, लोकतन्न और लोकतित का खदय हुआ है। अब माम-संस्था का निर्माण लोकतिति होता। अनुसार करना होगा, तभी यह सुखद और स्थायी होता। इस लोकनीति की नीव होगी भूमि का तस्वतः विश्वार्पण और व्यवहारतः मामार्पण।

अनुसार करना होगा, तभी यह सुखद आर स्थायी होगा। इस छोकनीति की नींव होगी भूमि का तस्वतः विश्वार्पण और ज्यादहारतः मानार्पण।

किसान मामन्समाज का मानदण्ड (नापने की छाठी) रहेगा। और वद्देह, छहार, छुंभार, चमार तथा सेछी, तमोळी आदि गॉवन्जाम करनेवाळीं का जीवन-मान किसानी के समान रहेगा। मटके चपछ, सूप, चठनी, सुनाई, सुनाई आदि के हम हरेगा। मटके चपछ, सूप, चठनी, सुनाई, सुनाई आदि के हम हरेगा। मटके चपछ, सूप, चठनी, सुनाई, सुनाई अति के हम हरेगा। को वालास्त्रर से निश्चित रहा करेगी। ये गल्छे के हम में हो सफती हैं अथया रोकड़ के रूप में। इन दूरों से किम प्रकार ज्यवहार पठला है, यह देराकर उनमें यथायोग्य संशोधन होता रहेगा। 'ज्यवहार चळने' का मतलब यह हैं कि इन दरों पर काम करनेवाळा अभिक मामान्य रूप से काम कररे गाँव के

सामान्य जीवन-मान के साथ रह सके। गाँव का ही कोई वुद्धि-मान् मनुष्य वैद्यक की तिक्षा पाकर वैद्य का काम कर सकता है। वैद्य को जनावास ही विदोप सम्मान प्राप्त होगा। गाँव के ही छुळ विद्वान् सिळकर विद्याळय चळायेंगे। 'विद्वान् संकें, पुच्यते' इस न्याय से प्रामवासी जनका विदोप आदर करेंगे, पर जनका अत्र-यद्म और पर-चार अन्यों से भिन्न न होगा। इसी प्रकार वद्दे और छुहार के काम में, चित्रकळा में, इतना ही नहीं, बल्कि पेड़ पर चड़ने, नदी में तैरने, गहराई में गोता लगाने में जो ळोगा विदोप निपुण होंगे, गाँव के ळोग जनकी वड़ी इज्ञत करेंगे। विदोप अवसरों पर जन्हे उाज या ज्ञाळ भी पारितोपिक हप में दी जा सकेंगी, पर नकद रुपया अधिक सिळने की आशा न रहेगी, न उनकी वैदी अपेक्षा ही होगी।

प्राप्तवासियों की सुक्य-सुक्य आवश्यकताएँ—अझ, वस, पर, रक्षा, तिक्षा—गोंव के ही साधनों और सहकार्य से पूरी की आयँगी। सास-दासर चींके वाहर से सँगानी पढ़गी। उस्ती प्रकार गांव का अतिरिक्त उत्पादन वाहर भेजता पढ़िशा। यह छेन-देन गांव की संयुक्त माठकिवतवाले भण्डार की मार्फत होगा। इस व्यवहार में ऐसी शंका उठ सकती है कि हम दूसरे गांवों का या दूसरे गांव हमारे गांवों का शोपण तो नहीं कर रहे हैं। पर ऐसी शंका वाहरी व्यवहार के ही सम्बन्ध में रहेगी। गांव में अन्तर्गत शोपण नहीं होगा। कभी अगर ऐसा होता देख पड़े, तो गुरत उसका सुधार किया जा सकेगा। गांव एक वडा कुटुम्म या आश्रम जैसा ही है। मुलतः हमारे

ान एफ वडा कुटुरन था आश्रम जसा हा है। मूलतः हमार गॉब परसर के आश्रम तथा आश्रम-भावना से ही बसे ।पहले मनुष्यों की वस्ती विस्तरी हुई थी। बहुतन्सी बमीन पने जंगलां में बॅटी थी या परती पड़ी हुई थी। किसी गॉब की वस्ती जन वढ़ जाती, तन कोई पुरुपार्थी मनुष्य दूसरी तरफ नया उपनिवेश यसाने का उद्योग करता। पीने के लिए तथा रोती-यारी के लिए जल मे मुविधा देखकर ही नये उपिनेदेखों के स्थान निश्चित किये जाते। पर कहीं भी अकेले-दुकेले जाकर चसना या खेती करना सम्भय नहीं था! इसलिए उसे संगी-साथी जुटाने ही पढ़ते थे! और फेयल रोती से मनुष्य का काम नहीं चलता। पर, कपड़ा, जूता, वर्तन, दवा इत्यादि अनेकानेक वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती हैं। इसलिए इन सब बस्तुओं को निर्माण करने का कोशल रप्पनेवाले कंपी-साथियों को अपने साथ लेना पड़ता था। अर्थात्त नयीन उपनिवेश के लिए बढ़ई, लुहार, नाई, धोथी, तेली, ज्यात, महार, मातंग, पुरोहित, भगत, चुनकर, दर्जी इत्यादि विधिय पेशों के लोगों की आवश्यकता होती थी। ऐसे सब लोगों को मनाकर, संग लेका, परस्तर के लाका से ही नथीन गाँव ससाय गये और परस्थर के सहकार से ही जात तक बंदातुर्वश ससे हुए हैं। कोकण-प्रदेश के गाँव निसर्ग-निर्मित गढ़ जैसे होते हैं, अन्यत्र ऐसे गाँव हैं, जिनके वारो तरफ प्राचीर उठायों गयी हैं।

इस प्रकार प्रत्येक गाँव कोई हुन या आश्रम अथया एक विद्याल छुडुन्य ही है। अय तक ये दुने एक-एक दुनैपाल या किल्हार याने गाँव के खुरिया, बस्ली के ठेठेदार था महाल के खुल्य अधिकारी की सत्ता के अधीन रहे। अब इसी संघटना का समस्वप्रधान नवीन संस्करण करना होगा न

## २९. ग्राम<del>-संकल्प</del>

समता लानी होगी। इसी प्रकार पहले बाकुओं और छुटेरों से गॉवों की रक्षा के लिए जैसे उनके चारों और किलेबन्दी हुआ फरती थी, वैसे ही अन आधुनिक बोबोगिक और ज्यापारिक आक्रमण के निवारण के लिए आर्थिक किलेबन्दी का होना आन्नव्यक हैं। तभी ये गाँव ठट्ट सकेंगे। आवकल यातायात के साधन मुलभ और शीमगामी हो गये हैं। यन्यशक्ति से विविध उत्पादन भी विपुछ और सस्ते हो रहे हैं। केन्द्रित यन्त्रोद्योग की स्पर्धा के आगे मामोद्योग एक-एक करके तीव्र वेग से नष्ट हो गये। गाँवो में रोती ही एकमात्र उद्योग रह गया। पर रोती अने ही उहर नहीं सकती, जैसे मनुष्य एक पैर पर अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। रोती को मामोद्योग का संग मिलना ही चाहिए। मामोद्योग नष्ट हो आप, तो रोती भी छड़राड़ा जायागी और गाँव जजड़ जायंगे। इसिएए काररानों के और जायातिक ज्यापार के आक्रमण के निवारणार्थ गाँवो की मजबूत आर्थिक किलेन्टनी करनी होगी। इस किलेबन्दी का हो नाम विनोगा ने 'माम-मंकरण' रहा है। माम-संकर्ल का अर्थ यह है कि तांच के होग एक विचार के खह निक्षय करें कि इस अपने हिए आवश्यक जन्न, यक्त, अथवा साशुन, कागज, तेछ, दियासछाई, चीनी आदि स्वयं ही उत्पन्न कर

क्षापान, तांचे, विस्ताविकार, चाना जावि स्वयं का उत्सन कर जनका उपयोग करेंगे। गाँव के तेळी, कुंभार, दर्जी, बुनकर आदि का तिरस्कार कर बाहर का माल, चाहे वह टेटाने में सुबौल और खरीदने में सस्ता हो, क्यापि न होंगे। तेळी, बुनकर, दर्जी, कुंभार, चमार, रोतिहर आजि समस्त

तेळी, युनकर, दर्जी, हुआर, चारार, रोतिहर आदि समस्त गॉबवाले एक-दूसरे के धन्धे चळाने का तिश्वय करे, तो गॉब की सम्पत्ति का छुटना बन्द होगा। गॉब की सम्पत्ति गॉब में ही कैंछेगी और आत्मसात होगी। अर्थात् रात्ती-मामोयोग की बस्तुर्प ही मामवासियों को लाम पहुँचायेंगी और सस्ति पड़ेगी। और तो क्या—ये सब चीजे उन्हें एक तरह से गुपत में ही भिछंगी, क्योंकि खेती से बने हुए समय में गॉब के छोग गॉब के ही साधनों से, अन्यया व्ययं जानेवाळी शक्ति से, उन्हें निर्माण किये होगे। गॉब एक बड़ा सुदुम्ब है। कुटुम्ब मे परायापन जहाँ

आया, वहाँ पति को पत्नी महंगी जॅचती है, कमानेवाली स्त्री को

उसका अपना पित भी महंगा मालूम होता है और नौकरी करने नाले दम्पति को बच्चों की मंमाल करने में पढ़ता नहीं पढ़ता । इससे संतित-नियमन सस्ता पढ़ता है। वात स्पष्ट है, अन्न से विप और जीवन से मृत्यु जब भी सस्ती ही पढ़ेगी। मामोगोग से गाँवों में जीवन का संवर्द्धन होता है। वहाँ नींद, जमहाई और सम्राटा छाया रहता है, वहाँ चुनकी की वीणा, परादे का बाजा, करपे का एउट-खुट और तेल की पानी का कुँ-कुँ स्वर गूँजने लगता है।

प्राम-संकल्प का अर्थ है 'खरेशी'। 'खरेशी' याने केवल देशी माल ही नहीं। स्वदेशी का अर्थ है अपनों के लिए अपनत्व-वाप को बाबा और मोसी को मोसी कहना, अपने गॅवार आई-वंधुओं से छितत न होकर उनके अभिमानी होना, मेरा देश मुझे प्यारा सही, पर उससे इस शुना प्यारा मेरा अपना गाँव है। माँ को अपना काला-कलटा, छहा और नटसट बेटा ही जैसा प्यारा होता हैं, वैसा ही मुझे अपना गॅवारू, दुर्लभ, वेडील, अपद, अनजान देवा गाँव भी प्यारा छगता है। मैं उसी गाँव से अपना परिचय कराना पाहता हूँ। इस छोग अपना परिचय वाजपेयी, इटक्रेष्ठ, रायत आदि कुठों में नामो से कराते हैं। इछ छोग पुरोहित, बद्दू, वेटी जैसे जातिवाचक नामों से परिचित होते हैं। पर हमारे द्राविड, कर्णाटकादि दक्षिणी भाई सुरमंगलम् , नागसंद्र आदि अपने-अपने शामनामों से ही अपना परिचय देते हैं। वहाँ के सभी द्वल और जातियाँ अपने शामनाम को आगे रखटी हैं। यही यथार्थ 'स्वदेती' हैं । गॉववाली के सब गुणन्तेप जानते हुए भी उनसे आत्भीयता रसना, उनका गुणन्तेय छीर होप-निरसन करना, यही शायनिष्ठा हैं। गाँव की सत्ता से बाहर भी किसी सचा को श्रेष्ट न मानना ही शाम-शरणता है। इस प्रकार यी प्राम-दारणता प्राम-स्वराज्य का मुळ आधार है।

#### ३०. उदक-शान्ति

भूमि का स्वामित्व और उसके चिरंतन लगान का निरसन, व्याज-भाड़ा आदि का नियंत्रण, प्रामदान और प्राम-संकल्प, कारतानों का संचालन इत्यादि का प्रचलन हो जाने से शोपण के मुख्य-सुख्य सब द्वार वन्द हो जायें। वि प्रमागिशेष में शत्ने नामों और लेन-देन की कुछ खिड़िकयों या दरजे रह जायाँ। में लोक-शिक्षा से घीरे-घीरे मिटेगी। इससे समाज के आपसी असंतोप के कारण दूर होंगे और उत्तरसर स्तह और सद्भाव वना रहेगा। उसीसे किर मनुष्यों के गुणों का विकसन और सुख-संवर्धन साधित होंगे। इस प्रकार अहिसक समाज की स्थापना होगी, गाँव का गोकुल बनेगा, पृथ्वी का ह्याँ वनेगा।

पर आज तक हम लोग जो एक नूसरे का शोपण करते रहे, एक नूसरे की कठिनाइयों से अनुचित लाम उठाते रहे, उसकी कटु स्मृति कैसे मिटेगी ? उस शोपण से उत्पन्न विपमता और विपमता से उत्पन्न होनेवाले वैपम्य का शमन कैसे होगा ?

इसके छिए हम सत्रको ही—विनकों और गरीनों को—सामु-वायिक प्रायक्षित्त करना होगा। हम सभी उस पाप के भागी हैं। त्रोप ज्यक्ति का नहीं था, उन पद्धतियों का था और उन पद्धतियों को हमने आपने सयने ही माना और चला रस्सा था। अब हम मय को ही जैसे उन दुष्ट पद्धतियों का त्याग करना है, वैसे ही पूर्वट्रत होपों का हम सवको प्रायक्षित्त भी करना है।

आज हम सब का ही धन—अमीरो का बहुत और गरीबो का बोड़ा—हूपित धन है। अष्टाचार सार्वत्रिक हो गया है। हम मभी उस अष्टाचार के कारण हैं। इसिटए बही उचित है कि कोई किसी पर दोप न लगाये।

पहले ऐमा रिवाज था कि किसीके जनमने या किसीके

मरने पर लगनेवाले कद्योच से सारा घर और घर की सभी चीजें अरुचि मानी जातीं और अद्योच-काल समाप्त होने पर दस अरुचिता को हटाने के लिए उदद ज्ञानित की जाती थी। ऐसी ही एक उदक-दानित हम लोग भी करें।

इस शान्ति में सब कोई यथाशांक दान करे। भूमियानां को अवाधित स्वासित्स सारी भूमि का ही छोदना है, पर इसके सिता भूमि के एटारिज स्वामित्स और उससे प्राप्त होनेवाले तात्कारिक पति में से भी जितना सम्भव हो, जवना ये गरीवा परे दान कर हो। महानत का क्याज एक बारणी ही बन्द होगा, पर इसके अलावा भी ये असल में भी गरीव काणिकों को छुछ हुट दे है। योई अन्यान्य का, कोई में अर्जुलियों वा, परोई नक्ष के उसने का, कोई में अर्जुलियों वा, परोई नक्ष के उसने का, कोई में अर्जुलियों वा, परोई नक्ष के उसने का करें। सजदूरों की स्वाप्त के सिता के अधिक अवस्त पर अध्या किया के विश्व से अधिक अवस्तरी के यो करें न सिता हो हो। मंत्राति के अध्यस पर अध्या क्रिया कोई कर वाई के अधिक अवस्तरी के अधिक अस्तरी के सिता से अधिक अवस्तरी के ही यो करें न सिता हो। मंत्राति के अध्यस पर अध्या क्रिया कोई के उसने मां की साम नहीं है। मंत्राति के अध्यस पर अध्या क्रिया को साम का हो है। मंत्राति के अध्यस पर अध्या क्रिया को साम का हो है। संगाति के अध्यस पर अध्या क्रिया को साम का हो। मंत्रा की स्वाप्त कर वाई के अध्या पाहते हैं, उसम कर वोई अपना-अपना सर्वम्य सही, पर यथाशिष स्वय छुटा है।

क्षम प्रभार जो जिलना दान परे या न परे, उसे मन मधुर मानकर स्पीपार परें और पिछली यानों को मुलाकर ऐसे रास्ने परें कि पोई ज्याजनी न परने पाये और सब परस्तर प्रेम में रहे । भीम इंजियायों ने जान की परिभाषा ही 'जानं यद्याजित मिनागा', 'पी हैं, जो सर्जया योग्य हैं। 'यथाजित' पा अर्थ होता है, पीठ जिसके लिए प्रधाताप न हो और गन पी प्रमन्नना वर्ता रहे।

बुट लोग कर महते हैं कि सब लोग अपने पास जो कुछ

भी है, सब दे दे और तब सबमें उसका समिवभाग हो। पर ऐसा करना बळ-प्रयोग होगा और अब तक जी अमीरी के अध्यस्त रहे हैं और हमने-आपने ही जिन्हें इस प्रकार रहने दिया, उन्हें एकाएक नीचे खींचना अन्याय होगा। उन्हें नजीन परिस्थिति के अवसुक्त हो छेने का अवसर देना चाहिए। उनने पास जितनी भी सम्पत्ति बची हो, इसके आगे, उसका कोई दुरुपयोग न हो सकेगा। उस सम्पत्ति के वळ पर वे दुसरों की कमाई चूस नहीं सकेगे। फिर वह काळवड़ा क्षीण ही होती चळी आयगी। तब किसी विविध और मरे के किनारे पड़े हुए सॉप पर प्रहार में की जीन-सा पुरुपाई है?

का उपयोग करके छोगी को अपने विचार का वनाकर,

| जार्षिक समता कम्पादन करूँगा। में तथ तक ठहरा नहीं

| रहुँगा, जब तक सारे समात्र को बर्डकर अपने प्रयाक्ष

| का न बना रूँ। में शो सीघे अपने जीवन से इसकी गुरु
आत कर हूँगा। कहना न होगा कि अगर में प्रवास

| मोटर गाष्ट्रियों अथवा दस बीघा जमीन का भी माहिक

| हँ, तो में अपनी कहपना की आर्थिक समता सिद्ध करने

| की बाह्या नहीं रख सकता। इसके लिए मुझे गरीब से

| गरीब बाहमी के स्तर पर आ जाना पहुंगा।

| 31-2-3/86

मैं अहिंसा के द्वारा, घुणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति

## सर्वसामान्य

## १. योजना की अच्छाई

यहाँ तक शोपण-निरस्तन की जो योजना हमने सपके सामने रसी, वह बहुत प्रकार से अच्छी है। मुनर्यादित और सीम्य है, सरख और मुज्यविश्वत है, तर्क-शुद्ध और मुसंगत है, विचार प्रभान और विकाररिहत है, प्रेममूलक और वण्डरित है, मंतुलित और ममन्यवी है।

# २. समर्यादित और सीम्य

यह योजना सीन्य और सुमर्यादित है। इसमें स्वाभित्य का निराफरण है। अग्राधित, निर्देश्वर स्वाभित्व का निरोप है। परंतु सारकालिक व्यवहार के निमित्त विनाशबील सम्मत्ति के लिए हुट स्ती है। जिससे वास जो हुछ बया हो, उस पर उसका पूर्ण जिपकार सेगा। इसमें स्वाभित्व को स्वाग्यक किया है, पर पैसे में मेड्रियाँ बालकर उसे कॉमी स्वाग्ने का हेतु नहीं है। इसलिए किसीके लिए पनराने की कोई थाव नहीं है।

'ईशायास्यमिदं सर्वस्', यह सच है। 'सब संपति स्पुपति कर आर्था' यह जिजार महा है। सम्पत्ति सामाजिक निर्मिति है। उस पर पोर्ड भी अपने अर्छने का स्थामित्य बताये, यह स्वष्ट ही असत्य और हास्यास्यद हैं। तथापि इस मूल्यूच सहा को अपने भेटममा देंगेदिन जीजन के ज्यादार में ट्याते हुए 'मेरा' 'तेरा' के भेद करने ही पड़ते हैं । मैं और तू जब तक है, तब तक मेरा और तेरा मानना ही पड़ेगा। ऐकान्तिक साम्यवाद या साम्ययोग व्यवहार में आ ही नहीं सकता । कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं: विशिष्ट मर्यादा के अन्दर निजी सम्पत्ति के लिए अवसर रसना ही पडता है। उदाहरणार्थ, कुदुम्व-परिवार मे भी अम्र का संग्रह और सिद्धान्न सबका ही होता है तथापि पत्तलें जब परस गयां और हम भोजन के लिए बैठे, तो हो सकता है कि हमारा कोई भाई रोटी पर रखा मक्खन पहले ही उड़ा जाय और दूसरा भाई थोड़ा-थोड़ा छे और आखिरी कौर के हिए बचा रही। जो ऐसे बचा रहिगा, उसे पीछे तक साने को मिछेगा, पर लो पहले ही सारा मक्खन घट कर जायगा, यह दसरे की पत्तल पर बचा हुआ मक्खन उठा न सके, यह न्याय्य ही हैं। रसोईघर में रखा हुआ अन्न यदापि हैं। सबकी ही सम्मि-छित कमाई, पर पत्तल पर परसा अन्न जिस-तिस की निजी कमाई है और उसकी बचत भोजन कर चुकने तक जिस-तिस की निजी सम्पत्ति रहे. यही मुविधा और न्याय की वात है। माम्यवाद की किसी भी थोजना में ऐसे निर्वन्थ और साथ ही कुछ रियायत भी रखनी ही पड़ती हैं। ये निर्वन्ध और रियायते ऐसे हिसाब से रखनी पडती हैं कि समाज-धारणा और मानव-गुण-संवर्द्धन मे पोपक ही हो, मारक नहीं । इन्हें निश्चित करते हए समाज के व्यक्तियों की सामान्य मनःस्थिति ध्यान में रस्तनी पडती है ।

निजी सम्पत्ति रखना जड़मूळ से ही उरराढ़ दिया जाय, याने कोई ज्यक्ति: कुछ घचा रखे, तो भी उस पर उसका कोई अधिकार न हो और वह समाज की सम्पत्ति हो जाय, तो मजुष्य आठकार और उड़ाऊ वन जायगा। आज का सामान्य मजुष्य उस हाळत में यहाँ सोचेगा कि मैं अधिक वाम करूँ, तो उससे मुझे डुछ मिछनेवाहा नहीं हैं, और कुछ भी न कहूँ, तो दूसरो के ध्रमों का फुछ तो मुझे घर घेठे मिछने ही वाला है।'

इसिंदेए हमने निर्मन्य शोषण-निरोधभर के हिए रसे हैं और यचत के दिए छूट रसी है। इसका अभिप्राय यह तो नहीं हो सफता कि कोई पाहे, तो अपनी यचत दूसरी के हित में सर्च न फरे। यह तो बह अवस्य कर सकता है, पर यह निर्मन्य नाम अनुनय है। अनुनय शब्य का अर्थ होता है अपने पीछे पीठे हिए चलना, यहले किया पीछे कहा, अनु = पीछे, + नी = छे चलना।

## ३. अपरिग्रह की श्रेष्ठता

अपरिप्रह, स्थात्मार्पण श्रेष्ठ सम्पत्ति ही है। मनुष्य को चाहिए कि निजी प्रेरणा से ही अपना सर्वस्य जनता-जनार्वन को अर्पण कर वह श्रेष्ठ सम्पत्ति ओड़े। कारण दूसरों के किए माण देनेवाले कर वह श्रेष्ठ सम्पत्ति ओड़े। कारण दूसरों के किए माण देनेवाले भाई-बन्द से बढ़कर सम्पत्ति और कीन-सी हैं ? संग्रह बरना पड़ोसियों अथवा सुमाज को ठगना है, समाजुन्होंह हैं। जो भाई अपने दिए सास सीर पर लड्डू अलग डि-ये में भरकर रसता है, उसे ये छड़ू तो मिलेंगे, पर यह अपने माइयाँ को रते देगा ! यह हुदुस्य-द्रोह का अपराधी होगा। रुपया-पैसा डिजी याने हक्सनामा है। रुपये-पैसे का व्यवहार इस हुक्सनामे को तामील पराना है। इससे जड़ोसी-पड़ोसी, भाई-यन्ट और सगे-सम्बन्धी मर्माहत होते और अलग हो जाने हैं, अपरिमह से मनुष्य अपने हो जाते हैं। 'सब षोई मेरे छिए छोकपाछ हो गये, मगे-सम्बर्धा प्राणसप्ता वन गये'—हुवाराम। सारा विश्व ही जिमकी पुनि में अपना मुहुम्य हो गया, उमके हिए बंजी-ताला, दस्तायेज, वसरी, जन्ती आदि ज्याहारों **पा मुख काम ही नहीं रह** जाता । पर इस हे लिए निजी बेरणा होनी चाहिए। इमलिए हमारी योजना में निर्वेन्ध और अनुन्य के स्वनन्य क्षेत्र नियन किये गये हैं।

## ४. बचत की दीर्घतम मर्यादा

हमने जिस वचत के लिए छूट राती है, वह श्रममूल्क हैं और शयशील भी है। तथापि यह संभव है कि सतत उद्योग और मितव्यय के वल पर वह वदायी जा सके और विपुल धनसंघय किया जा सके। फिर धन गोळा-गारूद जैसी ही एक द्राक्ति है। किसी मतुष्य के पास निजी तौर पर बन्दूकें और गोळा-यारूद बेहिसाब इक्ट्रा हों, तो वह भतुष्य समाज और सरकार के लिए रातरनाक होगा। इसी प्रकार किसीके यहाँ निजी सम्पत्ति बेहद बढ़ जाय, तो वह भी समाज के लिए भारी होगा। इसलिए कुळ छोगां का बह फहना है कि निहोंग याने शोपणरहित धन-संचय की भी दीपेतम मयौदा निश्चित की जानी बाहिए, जिसमें उससे अधिक धन-संचय कोई कर न सके।

इसी प्रकार कुछ छोगों का यह कहना है कि कोई निजी वचत पाहे जितनी संधित कर सके, पर उत्तराधिकारियों को उसके मिछने के सन्मन्य में विद्योग निर्वन्थ होना जरूरी हैं। इसमें भी दीर्घतम मर्योदा निर्देष्ट होनी चाहिए, अथवा उत्तरा-धिकारी-कर छगाया जाना चाहिए।

तस्वतः हम इन स्वनाओं के विरुद्ध नहीं हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से इसमें कठिनाइयों हैं। तास्वक दृष्टि से ऐसे निर्मन्य व्यक्तिस्वातन्त्र्य में वाधक हैं। तथापि विशेष संचय दूसमें का अपहरण किये विना सम्भव नहीं है। इसिल्ए व्यक्ति के संचय की दीपतम मर्यादा—यदि वह अधेष्ट विस्तृत हो तो—नियत की ता सकती है। इसमें हुन्छ अनौचित्य नहीं है। पर चराधिकार-नियन्त्रण से दान-स्वातन्त्र्य में हो। पर चराधिकार-नियन्त्रण से दान-स्वातन्त्र्य में वाधा पड़ती है। उत्तर्धिकार के लिए तो दीपतम मर्यादा हो सकती है, वह यदि वैयक्तिक संचय की मर्योग्र से वहुत निम्म स्तर की हो—और तमी उसका हुन्छ

अर्थ हो सकता है—तो शेष सम्पत्ति अन्य किसीको दे डाठने के लिए मालिक को मजबूर करने का सा काम होगा।

च्यायद्वारिक कठिनाइयाँ ये हैं कि ऐसे कृत्रिम निर्वन्थ से खगोग और मितब्बय में चल्लाइ नहीं रहता और उससे भी बिरोप बात यह है कि छठ और घूस को अवसर मिठता है; उत्तराधिकार-निर्वन्ध से बचने के अनेक अपमार्ग निकठ पड़ते हैं। निर्वन्ध सरठ और मुख्यबस्थित होना चाहिए।

## ५. सरल और सुन्यवस्थित

इस दृष्टि से हमारी योजना सरळ और सुज्यवस्थित है। (१) भूमि का सामुदायिक स्वाभित्त, (२) अमोपार्जित कमाई और वचत पर व्यक्तिमात्र का जिथकार, (३) व्याज-भाड़ा, हिविडेंड असळ की भरपाई के जितिरिक्त अस्वीकार, और (४) सिक्को का ज्वसूत्यन, हतने ही उनके सूत्र हैं।

इसफे सिवा शोषण-मुक्ति के उपाय के तौर पर कुछ लोग यह सुझाते हैं कि उरगदन के साथनों पर सबका सामुदायिक स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व न हो। कुछ लोगों का यह मुझाव है कि भूमि के स्वामित्व की रीपंत्रम मर्यादा निश्चत की जाय। हमारी वीजना में इनकी आयदयकता नहीं है। मूमि का स्वामित्य मयका संयुक्त ही रहेगा। उत्पादन-माथनों पर सामुदायिक स्वामित्व मुदानेवालों का च्यान उत्पादन के भारी साथनों पर ही रहता है, जैसे रागों, रेल्गाहियाँ, मिलें, यहे-यहे कारलाने आदि । पर हमारी योजना में छोटे और वहे साथनों में कोई भेर नहीं करना पड़ता। रागों जैसे नैसर्गिक साथना मं वारस्क्रम स्वामित्व में ही रहेंगे। मनुस्प-निर्मित साथनों में पारस्क्रम जैसा उरादन-माथन है, यैसा ही करवा और चररता ही नहीं, तकली भी उत्पादन-साथन ही है। सिलाई भी महीन के महर ही केंची ऑर सुई भी उत्पादन-साधन ही है। साधन वदे हो या छोटे, उनके मालिक को उनकी असली फीमत से अधिक भाड़ा न मिलेगा। इतने से ज्ञोपण-निवारण का हेतु सफल होता है।

## ६. तर्कशुद्ध और सुसंगत

हमारी योजना सर्कशुद्ध है। ज्यक्तिस्वावंत्र्य में इससे फोई याया नहीं पड़नी और न्याय तथा समाजिहत साधते बनता है। हमारे किसी सिद्धान्त को फोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जर्मीदारि और पूँजीवाद, देहात और शहर, प्रामोचोग और कारदाने सबके लिए एक ही नीति से काम लिया गया है। कोई भी नियम या सिद्धान्त सर्वत्र लगा देने से उसकी पीड़ा एक-बारगी हलकी होती है। फेवल जर्भादारी के बिरुद्ध या केवल पूँजीवाद के यिवद कोलाहल मचाने से तत्त् वर्ष को वह अस्या-वार-सा प्रतीत होता है, पर दोनों का सुमर्यादित नियंत्रण करने-बाली एक ही शास्त्रशुद्ध योजना सामने प्रसुत होने से किसीको भी वह पक्षपात जथवा अस्याचार जैसी नहीं प्रतीत होती।

#### ७. फैक्टरी-दान

योजना सवके लिए कसीटी हो, इस दृष्टि से प्रामदान के समान ही फैक्टरी-चान भी होना चाहिए। इस विषय में इमारी योजना परिपूर्ण न भी हो, तो भी उससे फैक्टरी-दान का रास्ता खुळ जाता है। फैक्टरी पर पूँजीपति का अधिकार पूँजी पट जाने तक ही रहेगा। फैक्टरी के छोटे-चड़े अमिक कार्यकर्ता सामुदायिक रूप से फैक्टरी के माटिक वनेगे। वे सतंत्र हो जायेंग, पर अन्तर्गत समता अथवा ठोकतंत्र का वनना होए रहेगा। फैक्टरी की कार्यक्र का समता क्षेत्र हो समान के स्वाप्त के सहस्त्र हो समान के स्वाप्त के सहस्त्र हो समान के समान के

## ८. विचारप्रधान, विकाररहित

हमारी योजना कुछ सास न्यायोचित और हितकर सिद्धान्तो पर खड़ी है। किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए साधक या वाधक होने की रिष्ट इसमें नहीं है। किसीका इसमें पक्ष नहीं किया गया है, न किसीका विपक्ष ही। इसमें मानवमात्र के कल्याण अथवा एप्रति का ध्यान है। किसीकी कोई हानि करने का हेत् नहीं। हम गाँव की नदी पर पुछ घाँचा चाहते हैं। इसमें जैसे सबकी सुविधा का ही विचार रहता है, उस नदी में डोगी चलाने-वाले मल्लाहों को नुकसान पहुँचाने की कोई वात नहीं होती. उसी प्रकार यहाँ 'यहुजन-हिताय, यहुजन-सुरााय' की योजना नहीं: यत्कि सर्वहित, सर्वसुरा साधने का प्रयत्न हैं। पुरु बाँचने से मल्लाह कुछ बेकार होते हैं अथवा शरायवंदी से उसके रोजगारी कुछ कठिनाई में पड़ते हैं, वसी प्रकार इस सुधार-योजना से भी कुछ छोगों को सात्काछिक कठिनाई का सामना करना पड़ सफता है, यह हम समझते हैं, पर हमारा हेतु उन्हे कठिनाई में डालना नहीं हैं। उनकी तात्कालिक कठिनाई में से उनके हिए नया मार्ग निकालने में दूसरे लोग भी उनकी मदद करेंगे। सबके लिए सद्भाव हो, इस भावना से ही हमारी योजना निकली है और इसलिए यह विश्वास होता है कि सब इसका स्वागत ही करेंगे। हमारी क्रान्ति न भूमिवानों की है न भूमि-हीनों की, न मारिकों की न मजदूरों की, यत्कि सव मिलकर 'स्वान्तःसुराय' करने की यह सर्वोदयी क्रान्ति है।

## ९. संत्रलित और समन्वयी

इस योजना में जो 'नहीं'वाले हैं, उनके लिए उद्योग और मितव्यय के आश्रय से उत्कर्ष साधने का मार्ग उन्मुक्त कर दिया गया है, उनके मार्ग की कठिनाइयां दूर की गयी हैं, उसी प्रकार 'हाँ'वाले के न्याय्य हित-सम्बन्धों का पूर्ण संरक्षण किया गया है। इसमें विधान और लोकशिखा, निर्वन्ध और मत-परिवर्तन के रिटए अलग-अलग क्षेत्र बॉट दिये गये हैं।

समाज-धारणा के लिए केवल विधान या निर्वन्ध पर्याप्त नहीं होता, यह हम भलीमॉति जानते हैं। निर्वन्य के साथ-साथ अनुनय, विधान के साथ-साथ प्रेम, न्याय के साथ-साथ दया. बाव के साथ-साथ विनय आदि का होना अत्यायश्यक है। समाज-धारणा में विधान का स्थान देह-धारण में अस्थि का स्थान जैसा है। केवल अस्थि-पिजर प्रेत होता है। उस पर रक्त-मांस का सम्पूर्ण बेष्टन हो, तभी देह के सब व्यापार चल सकते हैं। अध्य भी मूछतः रक्त से ही वनती है, वैसे ही कानून या विधान बहुतों की निजी प्रेरणा से वनने चाहिए। रिधराभिसरण है प्रेमाभिसरण। प्रेम के कथिराभिसरण से सुदृढ़ अश्यि-पिजर बनना चाहिए । अस्थि-पिंजर जैसे रक्त-मांस के कार्य का आधार बनता है, बैसे ही ये निर्वन्ध प्रेम के स्वयंस्तर्त व्यापार के पोपक ही नहीं, स्वयं आधार बनेंगे । ये निर्वन्ध मनुष्य की समाज-निष्ठा का ही समाजीकरण हैं, साथ ही समाज-शरीर की सन्भाव्य विकति के निराकरण भी।

### १०. ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

शोपण-निरसन की इस योजना से गांधीजी के ट्रस्टीशिप के 'सिद्धान्त का कहीं से कोई विरोध नहीं होता। हाथ आये हुए या रहे हुए धन के सम्प्रत्य में धनिकों को दृष्टि और भावनत क्या होनी चाहिए और अप धन का विनियोग के केर हुए सुद्धी-दिप का सिद्धान्त वतळाता है। हुमारी योजना यह वतळाती है कि धनोपार्चन करते हुए किन-किन पथ्यों का सेवन करना

चाहिए। इन दोनों सिद्धान्तों का समन्वय इस प्रकार होता है कि जो अपने आपको ट्रस्टी समझता है, वह धनोपार्जन शोएण के मार्ग से कदापि न करेगा। शोपण-अक्त मार्गों से वह जो घनो-पार्जन करेगा और जो पैठक सम्यक्ति उसके पास होगी, उसीका वह ट्रस्टी होगा। जभीदारी और पूँजीशाही की बट्टीटन धन अर्जन कर उसका इस्टी बनना हस्टीशिष का उपहास है।

## ११ शान्ति-सेना के लिए आवश्यक

प्रामदान से उद्भुत उत्तरदायित्व के तौर पर विनोजानी ने द्यान्ति सेना की जो योजना चलायी है, उसमें छिए हमारी यह योजना न फेक्छ पोपक है, मुख्य आवश्यक भी है। समाज में द्यान्ति वनी रहे, इसके लिए पहुले यह आवश्यक है कि अपने जीर समाज के आचार में से समर्प की जहें उत्पाह कर फेंक दी जायें। इस निराई का बन्दोगस्त हमारी योजना से हो जाता है।

१२. योजना का कार्यान्वित होना इसारी यह योजना सरकार अथना गॉव गॉव के छोग कार्यान्नित करने का निश्चय कर् छे, तो क्या-क्या करना होगा,

कार्याभ्तित करने का निश्चय कर छे, तो क्या-क्या करना होगा, इसका विचार करना आवज्यक है। व्यक्ति भी व्यक्तिशः इसका पालन कैसे करें. उसका भी विचार कर छें।

त कर, उसका मा विचार कर छ।

१३. भूमि के द्यल-कब्बे की पद्विति इस योजना का पहला परिणाम अभी की मूमि के दखल-कि नी की पद्धित पर होगा, यह स्पष्ट ही हैं। गॉज की जमीन गॉज ने सभी महान्यों के लिए हैं। इसलिए जो-जो कोई ऐसी करना पाइते हैं उनमें से हर किसीको दूसरों के स्वराज जमीन वा हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा करने से अभी जो छोग मालिक के नाते या असाभी के नाते अपने उचित अहा संभिक मूमि भोग रहें हैं, उनने लिए इन्न किताई होगी। इसी प्रकार जो लोग रहें हैं, उनने लिए इन्न किताई होगी। इसी प्रकार जो लोग

वतलाया हुआ काम करनेवाले रोत-मजदूर के नाते मजदरी ही लेते चले आये. उन्हें भी अब अपनी ही जिम्मेदारी पर अपने ही प्रवन्ध से सारा व्यवहार करना पड़ेगा और फसल हाथ मे आने तक कई महीने राह देखते रहना होगा। इनके लिए भी एक दूसरी सरह की कठिनाई होगी। इन कठिनाइयों का निवारण सबकों ही आस्था के साथ करना होगा। एक की कठिनाई सबकी ही कठिनाई समझी जानी चाहिए। सुभिहीनो को भूमि के साथ ही रोती के साधन तथा पेट के छिए अन या खर्च, जहाँ तक हो सके, शिना कुछ लिये या शिना ज्याज का कर्ज देकर, जुटा देना होगा । इसी प्रकार उन्हें रोती का शिक्षण और मार्ग-दर्शन करा देना होगा। जमींदारो को भी क्रछ काल तक निश्चित आय का आश्वासन गाँव दे। अपने पास की जो विकसित भूमि वे छोड़ देगे, उसका यदि वे ऐसी मॉग करें, तो क्रमशः घटता चलनेवाला अंदा उन्हें कुछ वर्षों तक मिला करें अथवा उसके बदले में उसका इकट्ठा मूल्य ही उन्हें मिल जाय। वह अंश या मूल्य यदि वे दान-बुद्धि से छोड़ दें, तो गाँववालीं का जो सद्भाव उन्हें प्राप्त होगा वह उनके छिए छाभ का ही सीदा होगा। फिर भी यह वास उन्हींकी मर्जी पर छोड़ देनी चाहिए। पॉच-पॉच अथवा दस-दस वर्ष बाद सारी जमीन का फिर से वितरण होना चाहिए। कारण इस अवधि में कुटुम्बों की भूभि-विषयक आवश्यकताओं में वहत हेरफेर होंगे। दूसरे गॉब के कोई क़दुम्ब यदि आ आयं, तो उन्हें भी तमीन मिलनी चाहिए। जिस तरह रेलगाडी की यात्रा में हर स्टेशन पर नये यात्री गाड़ी में घुस आते हैं और गाड़ी में वैठे हुए यात्रियो का यह काम नहीं है कि वे उन्हें रोके, तथापि वाहर राड़े यात्री भी गाड़ी के अन्दर की भीड़ देखकर ही इस या उस गाड़ी पर चढ़ते हैं और फलतः सभी डिट्यों में सामान्यतः एक-सी ही भीड़ होती हैं, उसी प्रकार की अवस्था गाँव-गाँव की

रोती की भी होगी। किसीके िए कोई रोक नहीं रहेगी।इससे कोई व्यर्थ ही भीड भी न करेंगे।

गॉव के जो उद्योग-घत्धे ऐती के मौसिम में भी वन्द नहीं रहे जा सकते—जैसे बढ़ई, छुहार, नाई, घोबी, चमार इत्यादि के— उनमें छते हुए छोग यदि ऐती न भी करें, तो भी उनके काम का बदला उन्हें इतमा मिलना चाहिए कि उनका जीवन-मान किसानों के समान रहेगा। ऊँच-नीच की भावना या वन्नीय सबको ही छोड देना चाहिए और परस्पर बन्चरन का नाता जोडना चाहिए।

#### १४. कारखाने

कारपाने में काम युद्धि का हो, या शारीरिक श्रम का, उसे करनेवाले सैनेजर, बंजीनियर, सरवार, मजदूर, विक्रेता आदि ही कारपाने के काम उन्हें अपनी तिस्मेदारी पर उठाना होगा और कारपाने के काम उन्हें अपनी तिस्मेदारी पर उठाना होगा और कारपाने से होनेवाली आप भी उन्हें ही निलेगी। यह आव आपस में कैसे बॉट ळी जाय, यह प्रदन उनने आपस मे ही तय करने का रहेगा। कारपाने का संचालन सम्भव हुआ, तो सहकारी पद्धित होगा। कारपाने का संचालन सम्भव हुआ, तो सहकारी पद्धित से होगा, अन्यथा माछिक की पद्धित से अर्थात कुछ उत्तरस्थी चारफ होंगे आप साधि वेदनमोगी नीकर। पर किसी भी हाउत में मालिकपत कारपाने के बाहर न जायगी। कारपाने में जिनकी पूंजी छगी, उनकी यह (यिना ज्याज की) पूंजी पटा देने की जिम्मेदारी कारपाने पर वाने उसके चारकी ए होगी। मूळवन लीटाने के सिमा च्याज, माड़ा, डिविडंड आरि इछ नहीं विषा जायगा, पर इससे पूंजीपित नो सहसा कोई पटिनाई न होगी। कारण उसका मूळपन तो उसको वापस मिळने ही वाळा है।

### १५. कर्ज-व्यवहार

उचित कारण से कर्ज की रकमें छेनी-देनी पहेंगी, अथवा

अन्न भी कर्ज के तौर पर छिया-दिया जायगा । इस कर्ज पर कोई व्याज न चढ़ेगा । असछ उतारने के छिए वन्धक के तौर पर फसल, घर, औजार इत्यादि रखा जा सकता हैं । जमीन में जो सुधार किये गये हो, उनके कारण मिछनेवाला अवधियद्ध और क्रमझः घटनेवाला अंदा भी बन्धक रसा जा सकता हैं ।

हमारी यह स्चना प्रचलित भृदान-विषयक विचार से भिन्न है। सुधारी हुई जमीन के तास्कालिक स्वामित्य का विचार ही सर्वधा मिन्न विचार है। परन्तु मामदानी गाँवी की व्यवस्था और व्यवहार अभी अनिश्चित अक्शा में हैं, वन्हें निश्चित रूप प्रदान करते हुए तास्कालिक स्वामित्य की यह बात माननी पृत्रेगी। ऐसा किये विना हम समझते हैं कि व्यवहार में सुविधा महोगी। अस्तु।

# १६. व्यक्ति के कर्तव्य

हमारी इस योजना को सरकार अथवा समुदाय की सम्मति 
प्राप्त हो, इसमें हुछ समय छगना अपरिहार्य हैं। इसके छिए हमें 
बहुत विचार करना होगा। प्रचिक्त पद्धित में जो होएण अथवा 
अन्याय हैं, वह जिनके ध्यान में आ जायगा, वे इस प्रचार को 
सं सहभागी होगे। ऐसे छोग अपने सरसक उस विचार के अनुसार आचरण करें, तो उनका विचार-प्रचार विभेर प्रभावोत्तादक 
होगा। प्रचार की यात अछग रखें, तो जी जिन्हें यह विचार जेंचे, 
उन्हें आत्मशुद्धि और आत्म-समाधान के छिए वैसा आवरण 
फरना चाहिए, समाज और सरकार माने या न माने। यह 
सांचिक आचरण की बात हुई। एक-एक न्यक्ति क्या करें ? उदाहरण के तौर पर इछ आंगे निवे छिद्धे देते हैं:

(१) जिस व्यक्ति के दराल-कब्जे में अधिक जमीन हो, यह अपने आनुमानिक उचित अंदा की जमीन अपने पास रसकर वाकी, गॉव को साक्षी रखकर, गॉव की सम्मति से योग्य भूमि-हीनों को वॉट है। यह अनुमान करना यदि कठिन प्रतीत हो, तो अपनी जमीन का छठा हिस्सा दान कर दे और वाकी जमीन यथापरिमाण वॉट लेने की अपनी तैयारी जाहिर कर दे।

(२) दराख-कव्या याने खेत की कमाई के न होते हए भी मालिक के नाते जिस जमीन पर ऐसा दखल के जा हो, वह जमीन उसे जोतनेवाले असामियों को ही देकर असम हो जाना चाहिए। स्वय रोत कमाने के लिए यदि इसमें से छछ रखना आवश्यक हो तो अचित परिमाण में वैसा किया जा सकता है।

(३) व्यक्ति व्याज न दे, न ले। पर इससे पहले ही यदि उसने कर्ज लिया हो, तो उसकी शर्ते यथासंभव शीघ्र पूरी करके बह मक्त हो लाय।

(४) मरूथन पटाने के सिया और कोई भाडा और डिविन

देंड वह बस्छ न करे, दूसरों को हेना अपरिष्ठार्थ हो तो दे। (५) वर्षान्त में अपने पास (बैंक का तथा अन्य लेन-देन का हिसान करके ) जो रोकड वाकी हो, उसका सैंकडे पीछे ५ सन्यात्र गरक्षमदी को दान कर दे. इत्यादि ।

#### १७. आशा-आकांक्षा

More sins are wrought for want of thought than for want of heart.

अर्थात् पाप दुष्टतावश होते हैं, उसकी अपेक्षा नासमझी से अधिक होते हैं। यह अमेजी यचन सत्य है। मनुष्य हर तरह के दर्फ्य करता है, यह इस लोग देखते ही हैं, पर वह स्वभावतः द्रष्ट नहीं है। तन प्रत्यक्ष में इतने अपराध केंसे बनते है ? इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी समाज-रचना मूल में ही दोपयुक्त है। उसकी नींब ही दीखी है। नींब यदि कस-

जोर हो, तो उस पर उठी हुई दीवारे घॅसती हैं और छप्पर भी घहराकर गिर पडते हैं। समाज की बंधान का भी ऐसा ही हाल हुआ है। 'मनुष्य केवल सुधरा हुआ याने कपड़े पहनने-बाला और ऐनक लगानेवाला पशु ही है, मैं भी वो पैरो पर चलने-बाला पड़ा ही हूँ।' इस प्रकार की आत्महीनता की भावना से ही हम छोग अपना काम-धाम करते हैं। इस दुर्भायना से स्वार्थ. संघर्ष और मार-काट के सिवा और क्या हो सकता है ? परन्त मनुष्य पहादेह का साधनरूप से उपयोग करता है, तो भी मनुष्य पश नहीं है। हार्मोनियम की पेटी लकडी-हड़ी की बनी होने पर भी उसके मधुर मंजुल ध्वनि लकडी-हर्यु से सर्वथा भिन्न होते हैं। गणेशकी मदी नहीं हैं, वैसे ही मनुष्य पश नहीं है। पश-जीवन की कमान मानवता का उसमें प्रवेश होते ही अपनी दिशा धदल कर चढती से उतरती धन जाती है। मनुष्य-जीवन के नियम पशु-जीवन के सर्चथा विपरीत हैं। स्वार्थ पशुधर्म है, तो भी मनुष्य-धर्म परमार्थ ही है। स्वात्मार्पण ही मनुष्य-जन्म की चरितार्थना है। मनुष्य-समाज की वंधान इसी मुलधर्म के अनु-सार होनी चाहिए। कुटुम्ब की रचना इसी प्रकार से होती है। पति पत्नी को, पत्नी पति को और दोनो अपनी सन्तानों को स्वात्मार्पण करते हैं। समाज मे व्यक्ति इसी प्रकार से ओत-प्रोत होने चाहिए, तभी वह मानव-समाज होगा, अन्यथा उसे भेड़ियो का झुण्ड ही कहना चाहिए। इसलिए हमे समाज-रचना की नीव ही सघारनी होगी। नाव गलत होने से, पहले कुछ जाने और कुछ बेजाने अन्याय

नीय गळत होने से, पहळे बुछ जाने आर कुछ वेजाने अन्याय होते हैं। उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर दूसरे अन्याय होते हैं। इस फ़कार दोप-परम्परा बढ़ती है और सारा वातावरण ही दूपित हो जाता है। ऐसे दूपित बातायरण में सज्जन भी पयभ्रष्ट होते हैं। इस समय यही हुआ हैं और मानव-बंश में परस्पर फळह मची हुई हैं। याकी, गॉव को साक्षी रराकर, गॉव की सम्मति से गोग्य गूमि-हीनों को चॉट दे। यह अनुमान करना यदि कठिन प्रतीत हो, तो अपनी जर्मान का छठा हिस्सा वान कर दे और वाकी जर्मान ययापरिमाण चॉट छेने की अपनी तैयारी जाहिर कर दे।

(२) दराल-कब्जा याने रोत भी कमाई के न होते हुए भी मादिक के नाते जिस जमीन पर ऐसा दराल-कजा हो, यह समीन डसे जोतनेवाले जसामियों को ही देकर अलग हो जाना माहिए। स्वयं रोत कमाने के लिए यहि इसमें से हुछ रसना आवस्यक हो तो डिचत परिमाण में वैसा किया जा सकता है।

(३) ज्यक्ति ज्याज न है, न छे। पर इससे पहले ही यदि उसने कर्ज लिया हो, तो उसकी कर्जे यथासंभव शीघ पूरी करके

बह मुक्त हो जाय।

(४) मूळधन पदाने के सिवा और कोई भाडा और डिबि-डेड वह बस्छ न नरे, दूसरों मो देना अपरिदार्थ हो तो दे। (५) वर्षान्त में अपने पास (वैंक् का तथा अन्य छेन्-देन

(५) वर्णन्त में अपने पास (वैंक का तथा अन्य छेन-देन का दिसान फरके) जो रोकड बाकी हो, उसका सैंकड़े पीछे ५ मत्यान गरजमंडों को वान कर दे, इत्यादि!

#### १७. आश्वा-आकांक्षा

More sins are wrought for want of thought than for want of heart,

अर्थात् पाप हुएतावद्या होते हैं, उसकी अपेक्षा नासमझी से अधिक होते हैं। यह अंग्रेजी बचन सत्य है। महुत्य हर तरह के दुष्पर्म करता है, यह हम छोग डेटाने ही हैं, पर वह दस्मावतः दुष्ट नहीं है। तम प्रत्यक्ष में इसने अपराय कैसे कमते हैं ? इसमा एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी समाज-रचना मूल में ही योग्युक्त है। उसकी नींव ही दीटी है। नींव यदि कम- जोर हो, तो उस पर उठी हुई दीवारे धॅसती है और छप्पर भी घहराकर गिर पड़ते हैं। समाज की बंधान का भी ऐसा ही हाल हुआ है। 'मनुष्य केवल सुधरा हुआ याने कपड़े पहनने-याळा और ऐनक लगानेवाला पशु ही है, मैं भी दो पैरी पर चलने-याला पड़ा ही हूँ।' इस प्रकार की आत्महीनता की भावना से ही हम लोग अपना काम-धाम करते हैं। इस दुर्भावना से स्वार्थ. संघर्प और मार-काट के सिवा और क्या हो सकता है ? परन्तु मनुष्य पशुदेह का साधनरूप से उपयोग करता है, तो भी मनुष्य पश नहीं है। हार्मोनियम की पेटी लकड़ी-हड़ी की बनी होने पर भी उसके मधर मंजूछ ध्यनि छकड़ी हुनी से सर्वथा भिन्त होते हैं। गणेशजी मद्री नहीं हैं, बैसे ही मनुष्य पशु नहीं है। पशु-जीवन की कमान मानवता का उसमें प्रवेश होते ही अपनी दिशा बदल कर चढती से उतरती थन जाती है। मनुष्य-जीवन के नियम पश-जीवन के सर्वथा विपरीत है। स्वार्थ पशुधर्म है, तो भी मनुष्य-धर्म परमार्थ ही है। स्वात्मार्पण ही मनुष्य-जन्म की चरितार्थता है। मनुष्य-समाज की यंधान इसी मूलधर्म के अनु-सार होनी चाहिए। कुटुम्य की रचना इसी प्रकार से होती है। पति पत्नी को, पत्नी पति को और दोनों अपनी सम्तानों को स्वात्मार्पण करते हैं। समाज में व्यक्ति इसी प्रकार से ओत-प्रोत होने चाहिए, तभी वह मानव-समाज होगा, अन्यथा उसे भेडियो का झण्ड ही कहना चाहिए। इसलिए हमे समाज-रचना की नीव ही संघारनी होगी। नींव गलत होने से, पहले कुछ जाने और कुछ वेजाने अन्याय

नींव गळत होने से, पहले कुछ जाने आर कुछ वंजाने अस्याय होते हैं। उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर दूसरे अन्याय होते हैं। इस फार वोप-परम्परा यवृती है और सारा वातावरण ही दूरित हो जाता है। ऐसे दूपित बातावरण में सज्जन भी पथभ्रष्ट होते है। इस समय यही हुआ हैं और मानव-बंज्ञ में परस्पर कलह मची हुई है। समाज की नींव में सुधार के, वरिपूर्ण तो नहीं, पर कुछ सुगम और सरल उपाय हमने सुझाये हैं। हम सब उन्हें मान छें और तद्युसार जीवन निर्माण करें, तो वातावरण निर्मेख होगा और ईश्वर ने जिन्हें परस्पर की सहायता के लिए पहोसी बनाकर वसनन किया, पर जो आज परस्पर के वैरी बने हैं, वे परस्पर के वैर महाकर पहोसी-धर्म वस्तने छंगो।

समस्त मानव-समाज जाज इसकी जावदयकता अत्यन्त सीवता के साय अनुअव कर रहा है। मारत ने जाज तक अनेक बार जान का नेन्द्रत किया है। भीगोिलक रचना और ऐतिहासिय एरंपरा से भारत पर इन्छ जिल्मेब्सियों जा पड़ती हैं। उन्होंसे यह अहिसा प्रधान समाज-रचना प्रत्यक्ष कर दिसाने की जिल्मेब्सरी हैं। भारत ने अहिंसा-मार्ग से स्वराज्य प्राप्त कर संसार को एक नया मार्ग दिसाया। अन अनवगंत समाजरचना भी उसी पढति से कर दिसाने का उत्तरदायित्व भी भारत के सिर पर है। इसमें जैसे भारत का करवाण है, वैसे ही सार जात का भी हैं।

इस दृष्टि से विनोवाजी का प्रामदान का कार्य जागतिक महस्य का है। पर प्रामदान ध्यापक और सार्यनिक होने के छिए यह आवश्यक है कि गाँवसमाज की रचना करने में जिस नीति से काम छंगे, बही नीति कारदानों, कार्यालयों, ज्यापार तथा जन्म आर्थिक ध्यवहारों में भी चलानी होगी। उस दृष्टि से, परिपूण न सही, पर सुगम मार्ग जो सुझे, जिह्न सज्जनों के सामने रदने का वहाँ तक प्रयत्न किया। विचारवान् सज्जनों को चार वे रिजेट हुए और उन्हें उन्होंने कार्योन्वित किया, तो समाज चा गिमीण हो सक्वा है।

हम ऐसी प्रार्थना करे, दृढ़ प्रयतन केरें। ठॅ॰ शान्तिः पुष्टिः तुष्टिः चास्तु।

## परिशिष्ट

[ इस पुस्तक की हस्तलिपित प्रति पढ़कर मिनों और गुठजनों ने जो सूचना शंका-आक्षेप किये, उन सब का विचार संक्षेप में इस परिशिष्ट में करना है।]

### १. यह कैसे होगा ?

फुछ छोग सहज भाव से ही ऐसा सोचते हैं कि शोपण-प्रक्ति की यह योजना जिता और तर्फशुद्ध है, पर आप कानून से मदद छेना नहीं चाहते, तो यह कार्योन्यत कैसे होगी ? 'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः' यह भी आप ही यतछाते हैं।

इस पर इमारा यह कहना है कि जो छोग धर्म के विषय में विद्येप रूप से जाग रहे हैं, ऐसे पुरुपार्थी छोग स्वयं व्यक्तिहाः इन सिद्धान्तों का अपने-अपने व्यवहारों में आवरण फरना आरस्भ फर है, इससे दूसरों से भी ब्रेरणा होगी! मनभर तास्थिक चर्चा की अपेश एक तोछा आवरण छोक-भवृति बनाने के काम में अधिक काराग होता है। मांसाहार के त्याग जैसे सब नैतिक सुधार इसी तरह से हुए और हो रहे हैं।

## २. सर्वसम्पत विधान

इसके सिवा सर्वसम्मत कानून या विधान से भी मदद छेने में हमे कोई इरज नहीं माळ्म होता। मूस्यामिल्य-विसर्जन या न्याज निरसन जैसी वाते राष्ट्र-राष्ट्र के निरस्तीकरण के सहश या प्रामदान के समान सन् छोग करें, तो नितान्त सरछ और राभकारी हैं, पर अकेले करने जाय, तो कठिन और सकटावह हैं। पर एक-एक व्यक्ति यदि इनके लिए तैयार न हो, तो सनके सब कैसे तैयार होंगे ? इसीलिए पद्याश मुमि मुमिदान में हो, अपनी भाय का कुछ अश सम्पत्ति द्वान में दो, ऐसे-ऐसे सुगम और सम्तेतरूप कार्यत्रम चलाये गये। पर इतने कदम भी यूनिल्टरल ( थिना शर्त ) चलना जिनसे नहीं सपरता, वे यदि इतना ही कह दें, या लिस दें कि 'मुझे ये बातं स्वीकार हैं, मैं उनके अनुसार आचरण भी करना चाहता हूं, पर अपेले वैसा करने में साहस नहीं होता। सबके साथ खुझी से वैसा कल्या। इसके हिए वैसा कानून बन जाय, यह मेरी इच्छा है। तो उनका यह कहना या लिखना हमारी योजना को मत देने के समान ही होगा। सर्वोदय-पात्र समतिवर्शक माना गया है। उससे अधिक राष्ट्र सम्मति यह होगी। सनके या बहुता के मत यदि इस प्रकार हमें मिछ जायं, तो कानून धनाने में भी पोई आपत्ति नहीं है। सर्वसमत कानन एक प्रकार का सरेत ही है। उसमें जनरदस्ती की मात्रा शन्य न भी हो, तो भी नाममात्र की है। हम लोगों का ध्यान यह रहना चाहिए कि मानवों के व्यवहार में जनस्टस्ती और हिंसा का काम यथासभन-सर्वया सभव तो नहीं है, पर-कम जरूर हो। इस दृष्टि से निरे (याने कृतिग्रून्य) मत का भी 9 ह महत्त्व है। कारण यह मत अभी कृतिशुन्य देख पड़ने पर भी कृतिपरायण ही है। हमारा यह लेखन कार्य इसी प्रकार के रोकमत-समद्द मा श्री प्रयत्न है। रोब मत बनता आयगा, वैसे-वैसे शिष्टाचार और विधान भी कम से बनेगा और बनना चाहिए तन वह निधान कार्यान्वित होने में मोई मिठनाई न होगी ।

### ३. ग्रामदान की मंजिल

प्रामदान इस मार्ग में एक बड़ी मंजिल है यदापि हैं लपेशा से मुगम । 'सारा मानव-समाज हमारी नव समाज-रचना का संकेत जब कभी खींकार करे, पर हम अपने-अपने गाँव के लिए तो स्वीकार कर ही लेते हैं।' 'समस्त मानव-जाति जन मोसा-हार छोड़ने को हो, छोड़े; पर हमारी विरादरी का निश्चय तो अभी हो ही जाने हीजिये।' यह कहकर ही जिस प्रकार कई समूची जातियाँ शाकाहारी बन गर्थों, उन्मी प्रकार शोपण-मुक्त नव समाज की स्थापना भी गाँव-गाँव के लोग अपने-अपने गाँव में कर लें, तो ऐसा करना मुल्य हो सकता है।

हमारी यह थोजना प्रामदान या प्रामराज्य का संविधान हो है। राज्य-संविधान में नितान्त आवश्यक विद्धान्त ही सामने रते जाते हैं। अन्य धार्त नागरिकों के परसप सम्राय और स्वेध्य पर छोड़ रतना सुविधा-युक्त होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ समाज-संविधान के नितान्त आवश्यक संकेत सामने रते हैं। इनके सिवा नागरिकों में समाजार्पण-युद्धि जितनी संबर्धित हो, जतनी आवश्यक ही है। तथापि 'समर्पण यदि न सथता हो, तो पहले अपहरण का निरसन तो हो ही जाना चाहिए', यही हमारी इस योजना का भावार्थ है।

## ४. 'कोई वचत करेगा ही नहीं'

'आप च्याज नहीं छेने देते, देते भी हैं, तो सुद्राहास में से सूट के तौर पर देना चाहते हैं अर्थात् वास्तविक च्याज तो यह नहीं होता, इसिटए कोई भी वचत करना न चाहेगा और उससे पूँजी की वृद्धि जितनी भागा में होना अपस्थित के उत्तमी भी हों। होगी।' इस सरह का आक्षेप हमारी योजना पर फिया जाता है, पर हमे यह युक्तिसंगत नहीं जँचता।

30

मनुष्य पेट के लिए श्रम करता है, शरान के लिए और भी लगकर श्रम करता है यह भी सच है। पर शराय के लोभ से घडीमर नसे तानकर उसने श्रम किया, पर पीछे बहुत देर तक वह निकम्मा पड़ा रहा, तो कुल हिसाव वही रहा कि काम कम

ही हआ। उसी प्रकार मनुष्य जो यचत करता है, यह असल में दूर-वर्शिता से भाषी उपभोग अथवा आपल्यसंग के लिए ही फरता है, ब्याज के छिए नहीं। मुख्यन में व्याज का लाख्य दिलाने से वह अधिक उद्योग और कम सर्च करके अधिक बचत करेगा. यह सही है, पर उस धचत से यदि आगे व्याज के रूप में उसे विना अम किये बराबर जामदनी होनेवाली हो, तो वह सदा के

लिए निकम्मा ही धना रहेगा। इसमें अपनी याने समाज की

हानि ही है। उपाय करते अपाय न हो, इसकी जिन्मेदारी उठानी होगी । इसलिए यचत के लिए ब्याज का लालच दिलाना हानि-कारक है। पर सिका के महत्व की घटी में मर्यादित ब्याज की हुट देने से ब्याज के दुष्परिणाम बहुत अंश में टाले जा सक्ते हैं और अपने पास की धवत बूसरों के काम आने के लिए उपार देने में बोत्साहन भी भिट सकता है।

# माननीय श्री रा० कु० पाटील द्वारा समाहार

श्री अप्पाकी पटवर्छन महाराष्ट्र के सुपरिवित हैं। निःस्वार्थ अगर निरपेक्ष देशसेया के सम्बन्ध में गांधीजी का सन्देश प्रत्यक्ष छति मे छानेवाछे जो इने-गिने व्यक्ति महाराष्ट्र में हुए, उन्हींमें से एक वे हैं। उनमें विचार और आचार का सुन्दर संगम हुआ है। होतिश्च्य विचार अथवा अन्ध्यक्षायुक्त आचार इन शोनों ही होतीश्च्य विचार अथवा अन्ध्यक्षायुक्त आचार इन शोनों ही होती के उन्होंने अपने जीवन में नहीं आने दिया है। उनकी इस पुरितका में लिए प्रसावना लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, इसे मैं अपना सद्भाग्य समझता हूं।

भूदान-मामदान-आन्दोलन से जो विचार-परम्परा आजकल चल पड़ी है, उससे अप्पाजी को भी अपने विचार लोगों के सामने रखने की इच्छा हुईं। इसके पूर्वे 'क्याज-रहे का निपेथ' पुस्तक में उन्होंने अपने इन विचारों का परिचय देना आरम्भ किया । इन्होंका विस्तार और पुरारेंचना सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के सन्दर्भ में अब उन्होंने की हैं। 'सबै भूमि गोपाल की', 'सब सम्प्रति रशुपति कर आही' यह कहने के पश्चात् व्यक्ति का 'अपनी वचन पर कोई अधिकार न रहेगा और उससे मतुष्य आलसी और उदाक बनेगा।' 'में अधिक काम करूं, तो मी दूसरों के इस्त मिठनेवाला नहीं हैं और कुछ भी न करूं, तो भी दूसरों के अमी का फल तो मुझे पर बैठे सिठने ही वाला हैं।' इत्यादि विचार सामान्य मनुष्य के अन्तःकरण में उठे विना नहीं रहते।

'इसलिए मनुष्य को स्वयं कप्ट करके सम्पत्ति जोड़ने का और प्राप्त सम्पत्ति का पूर्ण व्यय करने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार इतना अवाधित हो कि होगणरहित धन-संचय पर कोई बींग्वतम मर्यादा न हो और उत्तराधिकार-प्रमीन हो। कारण ऐसा करने से 'व्यक्ति-स्वादन-य में वाघा पबती हैं', 'बदोग और मितक्यय में उत्तरा होता' और 'छल तथा चूस आहि को अवसर मिटवा है।' पर हार्त यह है कि यह धन-संचय 'जोगणरहित' हो। आज की होगण-युक्त धन-संचय-यदाते और अपनाती हारा परिपत्त हो। धारा प्राप्त धन-संचय-प्रार्वित और अपनाती हारा परिपत्त हैं । धारा से स्वयं प्राप्त से कार्य-संचय-प्रार्वित और अपनाती हारा परिपत्त हैं । धारा से स्वयं से स्वयं से सिक्ति हैं । कार्या परिपत्त हैं ।

१. भूमि का सामुदायिक स्वामित्व

२. व्यक्तिमात का अमोपार्जित सम्पत्ति और धयत पर अधिकार

३. व्याज, भाडा, डिविडेंड असल मी भरपाई के अतिरिक्त अस्त्रीमार

४. सिषो का अवमूल्यन।

इस पढ़ित से होनेवाली कमाई 'शोपगरिहत' समझी जायाी। यहाँ यह यात स्वष्ट करनी होगी कि अप्पाजी की 'कार' की करना में गीदिक अमों वा भी समायेश होता है। शारिहिक और बीदिक अमों वा भी समायेश होता है। शारिहिक और बीदिक अमों वा भूम- यहि अमुद्धा-पढ़न से एक क्या काय, असे पहिना के अम का एक पढ़ा और बरित के अम का एक पढ़ा और बरित के अम का एक पढ़ा जार, को इसमें बिट-नाइगाँ उत्पन्न होगी। बारण वैरिस्टर का एक पढ़ा पर्यान पढ़ी कि कि की शिक्ष के पर पढ़ा होगी। बारण विराद की शिक्ष की शिक्ष की विराद समझना प्रित होगा। बार्योम पिक्ष को शिक्ष की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की भूमों में भी अन्तर रगना होगा। इन सब बिटनाइयों के कारण भम्मुदा-यलन को वे ब्यानहारिक नहीं मानते। इसका

मतलन यह हुआ कि सभी श्रमों को (बौद्धिक और शार्रारिक) सम्पत्ति प्राप्त करने का पूरा-पूरा अवसर रहेगा। अर्थात् समाज उसका यथा-उचित नियंत्रण कर सकेगा। सामाजिक निर्यन्य और नियंत्रण को अर्थात् समात्रते। प्रत्युत ये और नियंत्रण को अर्थाजी अपश्यकर नहीं समझते। प्रत्युत ये जैसी समाज-रचना चाहते हैं, वह निर्यन्यों के निना नहीं बन सकती, यह उनका स्पष्ट मत देख पड़ता है।

अर्थाम् शोपणरिहत धनसंचय से उत्पन्न होनेवाडी अस-मानता और उससे निर्मित होनेवाडी आर्थिक और सामाजिक विपमता अपाजी को स्वीकार है। यही नहीं, विल्क मेहनती और प्रयत्नशीछ समाज का संगोपना करने के छिए इसकी आवश्यकता है; यही उनका सिद्धारन है और उनकी फटपना के अनुसार उनका यह विचार भूदान-वश्चहान-प्रणीत 'शोपणरिहत' समाज-रचना के विपरित होने के कारण उन्होंने अपना यह मतनेद स्पष्ट रूप से प्रकट कर ही दिया है। इसका अभिग्राय यह नहीं है कि इस प्रकट कर ही दिया है। इसका अभिग्राय यह नहीं है कि इस प्रकार होनेवाडी विपमता तान्त्विक हिट से अपनाओं को स्वीकार हैं। अपरिमह का तत्त्व सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक मतुष्य के सामने यह ध्येय रूप से होना चाहिए। परन्तु यह 'अनुन्य' का विपय हैं। यह सामाजिक निर्वेच्य से निर्माण करने की बीज नहीं, यही उनकी मान्यता है।

हुई है, उसका क्या होगा ? इसके लिए अप्पात्ती ने 'उदक-शान्ति' की कल्पना सुशायी है, और उसके बाद ही यह सारी उचवस्या कार्येक्स में आने को है। अर्थात् किसी निश्चित तारीय को सब लोग अपनी सम्पन्ति का यथाशक्ति अंश स्वेच्छा से दान करो। इसमें किसी पर कोई ओर या दखाव न होगा। दबाव डालना अन्याय होगा। 'आज तक अभीरी का जिन्हें अभ्यास पड़ा हुआ था, जिन्हें हमने आपने ही इस प्रकार रहने दिया, उन्हें एकाएक नीचे खींचना अन्याय होगा। उन्हें नवीन परिस्थित से मेछ पैठाने का अवसर देना चाहिए। उनके पास जितनी भी सम्पत्ति रह गयी हो, वह विकाररिहत सम्पत्ति हैं, कारण उस सम्पत्ति के वछ पर वे दूसरों की कमाई का शोपण न कर सकेंगे। इसके सिया कालक्रम से वह घटती ही चळी जानेवाळी है। अध्यात्ति की कल्याने में इस प्रकार का 'शोपणरिहत' समाज हैं। 'अप संपत्ति रघुपति कर आहीं इस कल्यानों में सारी सम्पत्ति समाज के ळिए ही है, यही सुख्य यात है। महत्य चाहि किता भी उग्रोगी और बुढिमान हो, यह जंगळ में जाकर सम्पत्तिमान

नहीं बन सकता। रायिन्सन क़सो की तरह कोई फेयल अपनी आयश्यकताएँ पूरी कर सकता है। समाज में रहकर ही यह सम्पत्ति निर्माण कर सकता है। सम्पत्ति का अर्थ ही 'जो मेरे पास है और तेरे पास नहीं, पर जिसकी तुझे चाह है,' यही होता है। जो चीज सबके पास समान रूप से हैं, वह इस अर्थ में सम्पत्ति है ही नहीं। ऐसी सम्पत्ति पर व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज का अधिकार हो, यही फल्पना उपर्युक्त वचन में हैं। कम्युनिस्ट तस्य-ज्ञान के अनुसार फम्युनिज्म का पर्यवसान ऐसी अवस्था है जिसमें हर किसीसे उसकी योग्यता के अनुसार और हर किसीको उसकी आयदयकता के अनुसार।' (From everybody according to his capacity and to everybody according to his needs ) छेना और देना है । उपर्युक्त यचन वैसी क्षयस्था पर रूग मकेंगा।ममाञ का मारा उत्पादन जिस-तिसकी आवड्यफना के अनुसार उसे प्राप्त होगा। उस उत्पादन में हर मोई अपनी शक्तिभर अपना हिस्सा अदा करेगा। ऐसी स्थिति में 'मय मंपति रघुपति कर आहीं' यह सिद्धान्त साकार होगा । परन्तु ऐसी आदर्श स्थिति समाज को प्राप्त हो, इसमें यहत समय रंगेगा । मान्य-समाज की वर्नमान मानसिक विधियति में

चैसी आदर्श स्थिति छे आने का प्रयत्न करना, लापरवाही और आलस्य को प्रोत्साहित करना है। रूस और चीन में यह देखा गया कि इससे देश का उत्पादन घटता है और इसिटए यही निश्चय करना पड़ा कि उत्पादन में जो जितना काम करेगा, वसीके हिसान से उसको मेहनताना दिया जायगा। इसिटए यशि सर्वोदय-अर्थशाख का यह सुद्ध है कि 'श्रम का मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं' ( दादा धर्माधिकारी छत 'सर्वोदय-वर्शन' ), तथापि यैसी आदर्श स्थिति आज के समाज में संभव नहीं पीदती। इसिटए जाज की परिस्थिति में यही उचित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अस के अनुसार दाम मिछे और साथ ही वह जो दुछ वचत करें, उससे वह पूरा लाभ उठा सके।

शोपणरहित समाजन्यवस्था के लिए अप्पाजी ने जो चार शर्ते रसी हैं उनका पहले विचार करे।

## (१) भूमि का सामुदायिक स्वामित्व

भूमि के व्यक्तिगत खामित्व से समाज का जो शोपण आज हो रहा है, वह आगे नहीं होगा। इसमें खण्ड छेना, नोकर रदा-कर रोती कराना इत्यादि वाते आती हैं। भूमिदान में और मामदान में यह विचार ही मुख्य हैं। यह भी एक-यारगी होने बाव यह हो है, इसमें कुछ समय छगेगा। इस आपी जमीन के माठिक नवीन परिस्थिति के साथ समरस हो सकेंगे। सादी रोती के रोत और सच्जी तरकारों के रोत इन होनों में फरक भी किया जायगा। वारी के छिए जर्भान सुधारने पर माछिक ने जो रार्च किया हो, उसे निकाछ छेने की इसमें सुविधा रहेगी।

( र ) व्यक्तिमान का श्रमोपार्बित सम्पत्ति और बचत पर अधिशार यह तो मानना ही पढ़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति मे प्रत्येक

व्यक्ति को यदि उसके श्रम का जडला न दिया गया, तो श्रम कम होगा और उत्पादन घटेगा । इससे यह वात भी आप ही निकस्ती हैं कि ध्रम ने अनुसार मिलनेनाले बक्ले में से जो कोई जो छुछ

वचत करेगा, उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए । यहाँ स्यभानतः ही यह प्रइन उपस्थित होता है कि शारीरिक और वीदिक धमों में जो बहुत यहा अन्तर आज विशेषतः भारत जैसे अप्रगत देश में देख पडता है, उसके सम्बन्ध में क्या होगा ? शोपणरहित•

समाज में क्या इसे ऐसा ही जारी रहींगे ? अम का सिका चला-पर नाई और वर्षाल का चण्टा बराजर कर दोनों को समान ही बदला दिया गया, तो पड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होगी। यह बात आज की परिस्थिति में तो मही है ही, पर प्रत्येक परिवर्तन के

लिए भी यही वात है । अभि के सामुदायिक स्वामित्व तथा व्याज, भाडा और डिनिटेड की (मूल्पन के अतिरिक्त) बनी पर यही बात छगती हैं। नितानत आन्नर्श स्थिति का विचार करें और यह स्त्र मान हैं कि समाज मो जिस घंधे की जितनी अधिक

आयज्यकता है, उसका घटला उसे उतना ही अधिक दिया जाय और इम मृत के अनुसार मत धन्यों का बदछा निश्चित करें, तो फदाचित वर्षाल की आयज्यकता नाई जितनी भी न मानी

जायगी। आज की संस्ट्रित और समाज के लोग इस क्यम को अतिरायोक्ति समझ सकते हैं। वस्तु बस्तुतः इसमें पुछ भी अत्यक्ति नरीं है। मनुष्य के लिए नाई की आनदयकता जितनी

म्यामाविक हैं ( पारण निमर्ग के नियमानुमार बाड़ तो यदा ही परेंगे ), उतनी वर्षाट की नहीं । सुठ शहरों में तो सुठ वर्षालें। पी आमदनी से नाइयाँ के सदन की आमदनी अधिक है, यह भी पना रंगाने से माउन होगा । आदर्श स्थिति वहीं है. जिसमें समानवा अधिकाधिक परिमाण में उपन हो । नाई के काम का परता और पर्नार के काम का बदरा होनों में समानता उत्पन्न

होनी ही चाहिए ! इसके विना शोपणरिहत समाज का चित्र पूर्ण रूप से साकार न होगा ! यह वात अप्पाजी भी मानेंगे ! उन्होंने यहाँ इस प्रकरण को छोड़-सा दिया है ! आज के समाज की परिस्थित मे शोपणरिहत समाज की स्थापना के टिए समाज के परिस्थित मे शोपणरिहत समाज की स्थापना के टिए समाज के डाता नियंत्रण के विना मनुष्य को खयं ही क्या क्या करना पाहिए, इसीकी उन्होंने वर्षा के वि हैं और सरकारी नियंत्रण के विना कम-से-कम वर्तमान अवस्था में, वीदिक और शारीिर अमों की वराजरी तो दूर रही, उसका सबसे वड़ा भेद भी नहीं मिटाया जा सकेगा, यह बात स्थह है । तब तक कम-से-कम मूरि का स्थामित्य, छ्याज, डिविडेड, शोपण की ये मोटी वात वन्द हो जायं और महुष्य अपने प्रयत्न से यह काम कर सकेगा, यही अप्याजी का वक्तव्य हैं ।

(३) व्याज, भाडा, डिविडेड असली भरपाई के परे अस्तीकार

जमीन की बात अलग रहों, तो व्यवहार में आज जो शोपण पल रहा है, उसमे व्यापार और वद्योग से होनेवाले लाभ का विचार छोड़ हे तो, अधिकांश में इन तीनों का समायेश होता है। कोई रकम व्याज पर लगाये अधवा घर उठाये या शोपारतीहै, वो प्रतिवर्ध के स्पर्ताहे, वो प्रतिवर्ध के स्पर्ताहे ही पदी होती है। जो लोग अम करते हैं, उनकी आय में उत्तर्ती ही घटी होती है और दूसरों को विना मेहनत पर वैठे उत्तरी ही रकम मिल जाती है, इस प्रकार इस व्यवहार में शेहरा हो। हो। एक तरफ मेहनत करने की प्रवृत्ति की कमी और दूसरी तरफ निकन्मा वैठकर रानों की आवत की वृद्धि।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि अर्थ-शास्त्र में न्याज, नफा, भाड़ा इत्यादि पारिभापिक शन्दों के बारे में क्हें प्रमेय हैं। इस विषय में बहुतन्से मतभेद भी हैं। किसी

इस प्रकार का जो ब्याज होता है, उसका मूळ अर्थशास

नैशनल वैंक से लेते हैं, उस पर व्याज चढता है। भूमि का वैय-

में कोई अन्तर नहीं है। हम जो ऋण इंग्लैंड, अमेरिका, इटर-

क्तिक स्वामित्व अल्पन्त मर्यादित करनेपाला रूस भी व्याज लगाता है। यह भी सुना है कि रूस में व्यक्तिगत बचत पर व्याज पाने की सविधा है। इतनी गहराई में जभी टई कल्पना की हम आज उडा देना चाहे, तो इस पर अधिक विचार करना होगा। यह विचार भेवल तात्तिवक दृष्टि से या वैयक्तिक दृष्टिकोण के द्वारा करने से काम न चलेगा। तास्विक दृष्टि से व्याज का निरोध धार्मिक युगारम से ही है। दूसरो की फठिनाइयों से हाम उठाना अथवा अनुत्पादक पद्धति से सम्पत्ति उपार्जन करना, ये दोप तो उसमें हैं ही। पर विचार करने की बात यह है कि आज की परिस्थिति में ब्याज सम्पूर्ण रूप से यंद किया जाय, तो मुठ व्यक्तियों या देशों के लिए क्या उसके सुठ विपरीत परिणाम हो मकते हैं ? यहाँ यह बात स्त्रष्ट कर छे कि इस समय व्यक्ति-गत आपरण क्या होना चाहिए इसका विचार हम नहीं पर रहे हैं। निजी व्यवहार में ब्याज छेना ही होगा, इस प्रवार या कोई आमह नहीं है। परतु सरकार यदि बानून से व्याजनंदी करे.

है। आज का सम्पूर्ण जगत् ब्याज की कल्पना पर चल रहा है और इस संबंध में तथाकथित पूजीवादी और समाजवादी राष्ट्रों

मैंभी स्पष्ट नहीं है। ब्याज के संबंध में अलग-अलग बाद हैं। पर यह सही है कि व्याज जिसनी प्राचीन पद्धति है, उतनी ही आधुनिक व्यवहार में भी बहुत गहराई तक जमी हुई

हो सकती है। अप्पाजी का आक्षेप 'स्लीपिंग पार्टनरशिप' अथवा केवल दयाज खाते के धंधे पर है ।

दृष्टि से इन तीनो शब्दों में साम्य है। ऐसे पारिभापिक शब्द व्यवहार मे विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इससे वहुत गडवड़ी

तो उसके कुछ अनिष्ट परिणाम हो सकते हैं या नहीं, इतना ही विचार करना है। पहला प्रश्न यह होता है कि व्याजनंदी से फज़ल-दार्ची को कुछ श्रोत्साहन तो नहीं भिलेगा ? अर्थात व्याज के आकर्षण से समाज आज जो बचत कर रहा है, उस बचत मे क्या छुछ कभी तो नहीं होगी ? इस बचत का जो दुछ महत्त्व है उसे यहाँ बिस्तार से वतलाने का कुछ काम नहीं है। संक्षेप में इतना ही लिखना आवश्यक है कि भावी विकास-कार्य की सारी प्रगति इस वचत के परिमाण पर अवलंबित है। जिस परिमाण में यचत अधिक होगी, उसी परिमाण में विकास अधिक होगा। समाज आज जो यचत कर रहा है, उसमे मुरयतः दो आकर्पण हैं--(१) आगे आनेवाली कठिनाइयों के निवारण की व्यवस्था और (२) सम्पत्ति के बढ़ने की आशा । यदि व्याज-वंदी की गयी, तो दसरा आकर्षण नष्ट होगा और उससे आज की अपेक्षा वचत कम होने की मंभावना है। इसके विपरीत च्याज की प्रथा बनी रहे, तो जो छोग कर्ज छेंगे और जिन्हें उसका व्याज देना पहेगा, ऐसे बतादको में अनुत्साह और उससे परिश्रम की मात्रा पर होनेवाले अनिष्ट परिणाम, तथा व्याज से निकम्मे बैठकर छाने की युत्ति बढ़ने से समाज पर होनेबाले अनिष्ट परिजाम, इन दोनों ही बातों का विचार करना होता। किसी भी देश में कम आयवाले लोग (लो इनकम प्रप)

किसी भी देश में कम आववाल लगा (से इंतरिस मूप) बहुत अधिक और अधिक आवताले लोग (हाई इंतरिस मूप) बहुत कम होते हैं। पूर्वोक क्रेणी के लोगों से वचत को अधिक और लगिक लगेंका होती हैं। कारण उनकी संख्या अधिक और ज्यक्तिगत वचत इतनी कम होती हैं कि त्याज से उनके जीवन में निकम्मे बैठकर खाने की वृत्ति का होना बहुत ही कम संभव हैं। ऐमे लोगों के लिए ज्याज का आकर्षण रसा जाय, तो उससे वचत की वृद्धि होगों और वच्त करनेनाले ज्यक्तियाँ पर उसके

जिनष्ट परिणाम न होने। जिनकी आय अधिक है, उनकी संरया कम है, उनकी प्रचल का परिमाण अधिक है, उनके टिए यदि ब्याज की बंदी की जाय अथाम ब्याज की दर बहुत कम की जाय, सो निक्म्मे नैठकर राने की आदत बढ़ने का आक्षेप न रहेगा। इस वर्ग के होगों को मुख्यक माबी आवदयकताओं की पूर्य-

व्यवस्था में लिए ही वचत करनी पहेंगी। उत्पादको पर य्याज की पद्धति से जो अनिष्ट परिणाम होता है, उसपा क्या होगा <sup>१</sup> यह डोप हटाने के छिए दो विचार सामने रहे जा सकते हैं । पहला विचार यह कि उत्पादक को जो रुपया फर्ज दिया जाय. उस पर ब्याज ही न छगे। प्रचत के छिए आफ-पण के तौर पर ब्याल बस्ता है। उससे वचत की बृद्धि होगी। कर्ज पर चवनेयाला व्याज अनुत्पादक है, इसलिए उत्पादन पर यदि उसका अनिष्ट परिणाम होता है, तो यहाँ बयाज यन्त्र किया जाय और कर्जभर वसल किया जाय। वटा हआ उत्पादन धयत फै रूप में ममाज के पास लीटकर विकास के काम आ ही सरता है। ययत के लिए दिया हुआ ब्याज सरकार सह छे। दसरा विचार यह कि ध्याज के इष्टानिष्ट परिणाम इस यात पर भी अवल्यित हो महने हैं कि व्याज व्यक्तियशेष को मिल रहा है या समाज थो। यह संशोधन, भयोग और अनुभन या निपय है। यदि यह देख पड़े कि समाज मी मिलनेवाले ज्याज पा मोई अनिष्ट परिणाम उत्पादन पर नहीं होता, तो समाज के ब्याज हैने में कोई आपति नहीं है। पारण उससे अनिष्ट परिणाम एउसमी होता. यन्यि समाज मी सम्पत्ति घटनी है ।

के काम में छमाने की मनुष्य की प्रवृत्ति ही कम होगी। सामान्य मनुष्य यहीं सोचेगा कि 'में अपना रुपया दूसरी को क्यों दूँ? उससे उसकी शुद्धि तो होगी ही नहीं, क्योंकि व्याज की यंदी है ।' इसलिए वह अपनी सम्पत्ति अपने घर में ही रखना चाहेगा। इस अनिष्ट प्रयुक्ति को हटाने के लिए अप्पाजी ने मुद्रा-हास की कल्पना सामने रखी है। इसमें दूसरा कारण यह भी वताया जा सकता

है कि सम्पत्ति जब विनाशशील है, तब उसका प्रतीक अविनाशी

क्यो रहे ? मुद्रा सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति वही होती हैं, जिसका उपयोग फिया जा सकता है। हास उसके खभाव में ही है। सुद्रा सम्पत्ति का केवल प्रतीक है। तव उसे भी हासयुक्त क्यों न किया जाय ? मुद्रा-हास का एक उद्देश्य व्यावदारिक है, यह कि छोग अपना रुपया-पैसा दूसरों के हित में छगाये । अप्पाजी की योजना में ऐसे रुपयों को मुद्रा-हास जितनी ही छट मिछती है। दूसरा उद्देश्य तास्विक है।

अर्थशास्त्र में मुद्रानिर्माण का जो इतिहास है, उससे यह यात सामने आती है कि अधिनाशी सम्पत्ति की प्रोज में मुद्रा की फल्पना प्रसृत हुई। छेन-देन की सुविधा भी उसमे हें, यह दूसरा कारण है। परन्तु छेन-देन का माध्यम यदि अविनाशी हो, तो उससे बहुत छाम होगा, इस विचार से मुद्रा की कल्पना उद्भृत हुई। सुद्रा का मूल्य स्थिर रहे, इसके लिए सुवर्ण का संवय रराना पड़ता है। इसके पीछे भी यही कल्पना है। इस प्रकार मुद्रा-हास की कल्पना ऐतिहासिक कम के विरुद्ध प्रतीत होती है। इसके सिवा, इससे कोई प्रत्यक्ष छाम भी नहीं देख पड़ता। कारण सुद्रा-हास की पद्धति चलायी गर्या, तो लोग सोना, चॉदी, हीरा, मानिक आदि जिन यस्तुओं को हास या अवमृत्यन नहीं

मास सकता, उन्हींका संप्रह करेंगे। इससे सम्पत्ति घर में व्यर्थ

न पड़ी रहे, यह उद्देश सफल न होगा। यह व्याज के द्वारा ही सफल होगा, यही देश पड़ता है। अन्यथा महुष्य रपया-पैसा और अन्य सम्पत्ति धर में रराकर बैठा रहेगा। आजक वें की पी मुविधा अवद्य ही बहुत यही है। इनमें आपका धन सुरक्षित रहता है और पास में आदिम रपे विना चेक के द्वारा व्याद्वार किया जा सफता है। इससे सम्पत्ति धर में रातने की प्रमुख पम होगी और वेंक में जो सम्पत्ति रहेगी, उसका उपयोग अन्य रप से समाज को होगा ही। इसके सिया द्वारा-हास की करना रप से समाज को होगा ही। इसके सिया द्वारा-हास की करना र यहार में उन्हें के काम में बहुत-सी अनुविधारों हैं। सिक्षी पर सन-साल के दिनांक देश-देशकर सार व्यवहार करने पड़ेंगे। अपमृत्यन के लिए निक्षित की हुई काल-मर्यादा समाप्त होने के पूर्व ही कम-से-कम कुछ समय तो चलन में उन सिक्षा मुन्त ही कम माना जायगा। शोषणरहित समाज के निर्माण के लिए इस करना वी आयदवकता ही क्या है, यह समझ में नहीं आता।

नहीं आता ।

यहाँ तक होपणमुक्ति की जो चार बातें अप्पाजी ने सामने
रसीं, उतका विचार हुआ । आज का समाज शोपणमुक्ति के मार्गे
पर अपना कदम रस्ता चाहे, वो क्या करना चाहिए ? एकपारगी
ही व्याज, भाडा, डिविडेंड चंद कर दिया जाय, वो घनिकों के
दिए सीता ही कित हो जायमा और आज कर अजाधित रूप में
पक्ती आर्था हुई परिस्थिति में (जिमके लिए सारा ममाज ही
जिम्मेगर हैं) एकगारगी परिवर्तन करना भी संभव और योग्य
महीं हैं। इसलिए अपाजी की यह करना भी संभव और योग्य
महीं हैं। इसलिए अपाजी की यह करना कि मृल्यनमर के
लिए हीं यह जारि रसा जाय और पीठें बन्द किया जाय, योग्य
और व्यवस्प हैं। कारण पहले अधिक आध्वद्तीयाले और
जिन्हें हम कह आये हैं। करनींकी कोटि में ये सान कोग अधियांग
में आते हैं। आवश्यक जान पड़े, वो दिसी निशिष्ट मर्यादा के

उपर के संचयों को ही यह नियम छगाया जाय, पर क्रान्ति के मार्ग से परिवर्तन होनेवाटा न हो, तो आरंग में अप्पाजी की सूचना के अनुसार ही करना होगा। पुराना हिसाव जहाँ नहीं फैलाना है, यहाँ मूलघन ही लीटाने का काम है। परंतु ऐसा होने पर आज फी-सी समाज रचना न रहेगी। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच व्यवहार का प्रचण्ड नियंत्रण किये विना व्याज की प्रथा केयळ व्याजयन्दी के कानन से थन्द न होगी।

कारण ब्याज की उत्पत्ति भी 'डिमाड ऐंड सप्लाई' ( मॉग और पृति ) के आर्थिक न्याय पर ही अन्ततः अवलंबित है। हम चाहे जितनी भी व्याजवन्दी करे, छोगों को अपने दैनंदिन व्यवहार के लिए पूंजी (कैपिटल) की आवश्य-कता रहेगी ही। पूँजी की कमी और माँग की अधिकता में से ही व्याज और डिथिडेंड का जन्म होता है। मकान, रोत, जगह की कभी और मॉग की अधिकता से लामयक्त भाडे का जन्म होता है। ऐसी परिस्थित में यदि निर्यन्थ के द्वारा यह वंद फरना है तो-(१) व्यक्ति-व्यक्ति के परस्पर व्यवहार ही बन्द फरने

पड़ेरो, और

(२) ये 'सय व्यवहार, सहकारी, नीमसरकारी अथवा सर-कारी संस्थाओं की मार्फत चलाने होंगे। अर्थात् व्यक्ति को अपनी सय यचत सहकारी, नीमसरकारी अथवा सरकारी संस्थाओं मे

ररानी होगी और व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को आवडयक होनेवाला सब कर्ज इन संस्थाओं की मार्फत लेना होगा।

इतना करके भी इसके सम्बन्ध में काला वाजार उठ ही जायगा. यह नहीं कहा जा सकता। यह सही होने पर भी व्यक्तियो की अपेक्षा संस्थाओं में काला वाजार की प्रवृत्ति कम ही होगी। किर भी संस्था चलानेवाले तो व्यक्ति ही होंगे और असलियत में ही वहाँ सॉग अधिक और पूर्वि कम है, यहाँ सॉग करनेवालों में से कुछ को देना होगा और कुछ को वराना होगा। इसमें पूर्वि की कुछ संभावना रहेगी अथवा व्यक्ति की यह भावना होगी कि हमारे माथ अन्याय हुआ। व्याज रसने से उस परिमाण में मॉग कम होगी और ये सब संभावनाएं कम होगी।

विकास निर्माण कर्म व स्वायनाए क्रम सुना।

ट्याजवन्दी करने में ये सब कठिनाइयाँ हैं। और पिछदे

हुए व्यक्तियों और देशों के विकास की रहि से पूँजी की वहुत
आवड्यकता है। इस दृष्टि से अप्याओं ने उधारी के वारे में

हुउ अधिक कठोरता के साथ किया माळ्म होता है। अर्थान्
अमुत्यादक भोग के किए उधारी हुछ और, उत्पादक कार्यों के

हिए उधारी हुछ और। परन्तु सारा जिलास छामत (इनवेस्टमेंट) पर बहुत हुउ आधित होने से प्रमति के हेतु क्या व्यक्ति
और क्या राष्ट्र, सबके किए उधारी अनिवार्य है। इस दृष्टि से

यनिक-ऋषिक-सम्बन्ध प्रमुख्य नहीं है, पूर्व भाषों का प्रायक्षित करनेवाछा पुण्य-सम्बन्ध है। कारण पूर्व भाषण के कारण ही

एक धनिक बना है। पुराने पाप की निर्दृति ही उसते होती है।

इस दृष्टि से भारत को अथवा अन्य अग्रयत राष्ट्रों को पनवान

राष्ट्रों से मदद (कर्ज या दानरूप में) पाने का निविक अधिकार

है, यह मानना अनुरित न होगा। अर्थात उसमें कोई हार्त या

यन्यन (स्त्रा) न होना चाहिए।

एक तरफ फर्ज को इतनी आयरयकता और दूमरी तरफ इसके टिए फिनी आकर्षण का न होना, इस तरह को यह समस्या उत्पन्न होनेवार्टी हैं। इसटिए इसके अतिरिक्त कोई दूमरी व्यवस्था की जा सकती हो, तो उसका भी विचार करना चाहिए।

'हमने निर्मन्य, शोषणयन्दीभर के टिए रामे हैं और यचत के टिए हुट रामी है।' इस प्रकार की यह योजना है। पर जिस समाज में जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ भी वहत-से लोगों की पूरी नहीं हो पातीं और कुछ थोड़े से छोग ही सप्तन्येन से रह सकते हैं, यही नहीं, वल्कि वचत भी कर सकते हैं, उस समाज में क्या यह कहा जा सकता है कि शोपण-वन्दी हुई ? अभि-प्राय यह है कि शोपणराहित्य के छिए जिन चार वातों की अपेक्षा की जाती है, वे पर्याप्त रूप में नहीं हैं। अर्थान वे स्वीइत हो, तन आज जितना गोपण होता है, उतना नवीन समाज मे न होगा, यह स्वीकार है, पर इसने से शोपणवन्दी न होगी। मान छीजिये, शोपणपन्दी की चारो वार्ते स्वीकृत हुईं और कार्यान्वित हुई, पर समाज-रचना के भिन्न-भिन्न स्तरा पर आय का यहत वड़ा अन्तर है। सरकारी नौकरों के वेतन में भी आज फी-सी ही परिस्थिति है। वही व्यापार और कारदानी मे है। व्यापार और फारखानों में बड़े कर्मचारियों के बेतन पर जो रार्च होता है. वह उत्पादन के सर्च में जोड़ा जाता है, इससे व्याज, भाड़ा, डिवि-हेंड के मदों में यह नहीं आता। इससे समाज मे आज जो विपमता है, वह ऐसी ही बनी रह सकती है। इसिटए शोपण-बन्दी की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि समाज की ओर से मिलनेवाले भिन्न-भिन्न व्यवसायों के प्रतिफलों में समानता लायी जाय । ऐसा करना कुछ अंशो में सम्भव है । जिस परिमाण में वह संभव न हो, उस परिमाण में आयकर और उत्तराधिकार-कर इस हिसाव से लगाना चाहिए कि उससे अपेक्षित समानता आ जाय । यहाँ समानता से गणित की समानता का अर्थ नहीं प्रहण करना है। व्यवहार में जो समानता वन सकती हो, वही माद्य है । पर इतने से शोपणरहित समाज की स्थापना न होगी। व्यक्तिगत बचत मंजूर हो, तो भी उसके विनियोग पर नियन्त्रण

होना अरूरी है। मेरी वचत से जमीन तो सरीदी जा ही नहीं

जा सकते। फारण इनसे यद्यपि लागतभर भाड़ा ही यसूल हो सकेगा, तथापि मालिक और भड़ैत जैसा व्यक्तिगत सम्बन्ध व्यवहार में होना ही न चाहिए। इसीमे से पगड़ी अथवा अड़ंगे फे अन्य प्रकार निकल पडते हैं। इसलिए बचत सीधे वैक मे या सरकारी कर्ज में अथवा ऐसे ही सामृहिक क्षेत्र में रसनी होगी। इसी प्रकार यदि बचत होयर के रूप से किसी फारखाने में लगायी जाय, तो डिविडेंड के अधिकार के साथ ही फारस्ताना चलाने की भी जिम्मेदारी आसी है। जिसके पास अधिक होयर होते हैं, वही कारखाने का मालिक होता है और इससे उस फार-

अपेक्षा व्यक्ति बचत का विनियोग उत्पादन के साधन रारीदने या निर्माण करने में न कर सके, यही उचित है। बचत व्यक्ति की रहेगी। उस वचत से उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की

स्ताने में जो चाहे हेरफेर करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसकी

होगी। उत्पादन-शृद्धि के लिए जो कर्ज चाहेगा, वह व्यक्ति से न लेकर समाज से ही लेगा।

विकास की या वृद्धि की जिम्मेदारी किस पर होगी ? व्यक्ति पर याने प्रत्येक उत्पादक पर या समाज पर ? एक सरह से स्त्याज की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति पर आ ही जायगी, पर ह्यतिहाः आनेवाली जिम्मेदारी का खरूप और होगा और संघराः पडनेवाली जिम्मेदारी का स्वरूप क्रछ और । अपाजी की कल्पना के अनुसार जिम्मेदारी प्रत्येक उत्पादक पर है। इस-

लिए 'भड़ैत मकान-मालिक को सकान की खारत से अतिरिक्त भाड़ा न दे, पर मकान के साथ वह दो-एक दर अवश्य बनवा हे। युनाई का कारराना पूँजी लगानेवाले को असल युकाने के अविरिक्त मोई व्याज न दे, पर हुछ करघे और चला दे, यह अपाजी का कहना है।' ये दो उदाहरण अलग-अलग विभागी

मे आते हैं। कोई भड़ैत पुराने घर में दर नहीं बनवायेगा। उसके पास यदि पर्याप्त धन हो, तो कदायित वह अपने िष्ट घर ही उठायेगा। कारण दर धनवाकर अपना लाम क्या करेगा? उन-पर वह मुल्यन जितना ही माडा बस्ल कर सकेगा। तर वह इन्हें धनवाने ही क्यों आयगा? अपना घर अपने वाल-परचों के लिए ही होंगे। लिस पर में रहते आये, उसकी लागत मालिक को पूरी मिल खुकने पर उस पर पर मालिकयत मड़ैतों की होगी। अर्थात उसे नये कटरे या घर उठयाने में कोई आकर्षण न रह जायगा। यही हालत मालिक को होगी। धर्मात उसे नये कटरे या घर उठयाने में कोई आकर्षण न रह जायगा। यही हालत मालिक की होगी। घर उठाने से उसकी पूँजी न यदिशा, करण च्याज चंद है। तर विकास कैसे होगा? पूँजी लगाने में कार्य के किए कोई आकर्षण ना न रहेगा, तर वह उसे नहीं

कारण ब्याज बंद हूं। ता प्रयम्भ क्य होगा र पूजा जगान में क्यक्ति के लिए कोई आकर्षण जान न रहेगा, ता बह उसे नहीं लगायेगा। इस तरह ऐसी जिम्मेदारियों समाज के ही सिर जा पर्वेगी। स्वे पर उठाने का काम 'हाउसिंग कारपोरेशन' परेगा। उसे व्यक्ति कर्ज हेंगे। जहां व्यक्तियों को ब्याज की छूट मिलेगी, बहुां उतनी रकम का हिसान कारपोरेशन पर की कीमत में व्याज के तीर पर कर ले सकेगा।

मुनाई के कारगाने की बात अवश्य ही अलग है। चुनाई के सुरास में कारगोन की बात अवश्य ही अलग है। चुनाई के सुरास में अपिक करने चलाने में आकर्षण है। चुनाई के

वह अपन पास हा रखना। । भूजा पूरत परण काना सरकार पा ही, ज्यति से यह नहीं मिटेगी। ऐसी अवस्था में विशास पी जिम्मेदारी व्यति पर नहीं, ममाज पर रहेगी। उसका निर्योह समाज कोर से सरकार या नीमसरकारी संस्था पर सर्वेगी। आज का जान पेसे के आधार पर गड़ा है। आदिकार 88 शोषण मस्ति और सब सम्राज से सम्पत्ति ही उसका आवार रही है। और इसीसे मानव का विकास भी हुआ। पडिरिपुओं में लोग के साथ आलस्य ( मड ) भी है, यह बात भूलनी न चाहिए। निकम्मे रहते भी साने मो मिल जाता था, तो भी मनुष्य ने पशु-पालन, कृपि, बद्योग, धन, फला इत्याहि साधन हूँद निकाले, इसके मूल में सुरा-सुविधा की इच्छा ही है। इसलिए सुध-सुविधा की इच्छा मतुष्य की निसर्ग-निामत इच्छा ही समझनी चाहिए । जो छोग आजकछ के सघारों

की और शकायुक्त रिष्ट से देराते हैं, उन्हें चाहिए कि इस सन्धन्ध में जो एक दूमरा दृष्टियोण है, उसका भी विचार करें । ईश्वर की न तो एक दूनरा डोटिशन युव्य स्थिति-सतुष्ट रहे ( वहाँ स्थिति-सतुष्टता जोरा आरम-सन्तुष्टवा में मेड करना होगा ), वी उसने आज का डाह्मिय युग् प्रनर्शित करने की युद्धि ही महुत्य को न दी होती। एटम-बन से आज हम जो डर छगता है, वहीं डर हमें पहले जन बन्दून या तोप का आविष्टार हुआ, तन पैसा ही छगा होगा । इसिटए आधुनिक सुधारों के सम्बन्ध में ऐमी शकायुक्त

शुना । रताबर जानुना चुनारा । यृत्ति त्यानकर 'नहीं नहीं' भी दृष्टि से उनकी और न देराकर 'हाँ हाँ' भी दृष्टि से देराना चाहिए! समाज जिसे अपने अनुभव से अन्छा जानेगा, उसे ररोगा, जो धरान समझेगा, उसे छोड देगा । अनुभव से ही बनुष्य सयाना होगा । आयागमन के साधन

यदि यहत हो गये, तो मनुष्य के पैरी की शक्ति ही नए होती. इस प्रचार का भी एक आरोप किया जाता है। इसका उत्तर वहीं है कि ऐसा देख बढ़ने पर पैसें से काम रेना किर झह कर देते । पर अभी में ऐसा मोचना वैसा ही है, वैसा आगे घरफूर

घटे घर में जिल धानेंगे, इसिटण अपना मधान ही न उठाना । यह पहने का और एक दूसरा भी प्रयोजन है। आक्षेप यह है कि इसी पृत्ति से मसार में लड़ाइयाँ होती हैं। श्री जयप्रकारी भारायण अपने From Socialism to Sarvodaya में Limitation of wants and Socialism शीर्पक के नीचे (पृ० ३०) लियते हैं:

"But it would not do here or elsewhere to apotheosise material happiness and encourage an outlook on life that feeds an insatiable hunger for material goods. There can be no peace in the minds and hearts of men, nor peace amongst men, if this hunger gnaws at them continuously.. . In such a restless society violence and war would be endemic.. Equality, freedom, brotherhood would all be in danger of being submerged in a universal flood of materialism.37

और इस पर यह उपाय सुझाते हैं :

"The only solution seems to be to restrict as much as possible the need and area of disciplining from above by ensuring that every member of society practises self-discipline and the values of socialism, and among other things, willingly shares and cooperates with his fellowmen."

सुरा-सविधा की इच्छा को हम निसर्ग-निर्मित प्रवृत्ति पह आये हैं। उसे मारना सभव है या उससे होनेपाला मानव-मानव में शोपण बन्द करना सभव है, यही अमली प्रदन है। रेडिओ. घडी, पाउटेनपेन, मोटर आदि की तुम इच्छा ही मत करो, इससे तुम्हारा शोषण ही न होगा, यह एक विचार हुआ। अथना ये सन चीजे तुम्हारा शोषण हुए निना तुम्हें मिलें, यह दमरा विचार हैं। इनमें से कौन-सा मार्ग मतुष्य सुलमता के साथ स्वीकार कर सक्रेगा, इस बात का विचार होना चाहिए। हमारे मत से पहली बात असभव हैं, दुसरी प्रयत्न-साध्य हैं।

आज ससार में सन मुख-मुविघाएँ घन से मिरती हैं। और सुख मुविघाओं की इच्छा निसर्ग-निर्मित होने के कारण मनुष्य

धन के पीछे पड़ा है। एक सुमापित है:

घनैनिपुरुलाना कुशीना मयन्ति । घनैरापदो मानवा सन्तर्रान्त ॥ घनेन्य परो नास्ति वधु स्र श्रीके । घनान्यजयस्य सनान्यजयस्य ॥

और इसीटिए सन धन का पीछा कर रहे हैं। इसीसे 'सौडा और अडमें' का सज़ाज्य सारे ससार में फिंडा हुआ हैं। हर किसी-को रिसा चारिए, इसिटिए हर कोई उसे मात करने का अपनी पूरो हिसा चारिए, इसिटिए हर कोई उसे मात करने का अपनी पूरो हिसा चारिए, इसिटिए हर कोई उसे मात करने का अपनी पूरो का अपनार प्रकल्प करता है। इससे एक का अपनार वृत्यरे का अपनार प्रकल्प करता है। इससे एक का अपनार प्रकल्प मात है। यह पूर्ति मूर् हो और उससे स्थान के प्रेम और सह-कारिता कैसे निर्माण हो, यह वास्तिपक प्रकल है। इससे एए उपिल-स्विक के कररार व्यवहार पर समाज का नियम का आवश्यक होगा ही, पर उसके साथ ही व्यक्ति की मूर्यूत आवश्यक होगा ही, पर उसके साथ ही व्यक्ति की मूर्यूत आवश्यक होगा हो, पर उसके साथ ही व्यक्ति होगी। जिस परिमाण में व्यक्ति के लिए व्यक्ति काम, बुटाये और वांमारों में आवश्यक मुनिया, करवों की पढ़ाई इत्यादि आउडक लाओ की पूर्ति ममाज के हारा होगी, उसी परिमाण में जीवन-स्वहीं और जीवन-स्वर्थ कम होंगे, तथा व्यवहार में होएण के स्थान में सेन्युक सामार्य का वातारण निर्माण होगा। होगा।

यह सन होन पे छिए एक पढ़ी व्यवस्था आन्द्रवक है। श्रीर जहाँ "यनस्था भी बात आयेगी, वहाँ व्यवस्थापने क आवश्यकता होगी। दिन-दिन उनकी संख्या भी वढ़ती जायगी। कम-से-कम आज के जगत का यही अनुभव है। अर्थात् 'पृथ्यी निःस्ट्र' होने के कोई लक्षण तो नहीं देख पड़ते हैं, बल्कि वह अधिकाधिक 'स्ट्रत्य' की और ही जा रही है, यही कहना पड़ेगा।

परन्तु जो छोग ज्यवस्थापक हैं, उनकी ग्रुप्ति नीकरी याने शृद्रग्रुप्ति हैं, यह कहना कहाँ तक उचित होगा, यह भी विचार करने योग्य हैं। कारण आधुनिक युग की यही प्रश्नि हैं। मध्ययुगीन स्वाव-रुम्यत के वताय अर्थाचीन परस्पायलम्यन ही इस युग की प्रमुत्ति हैं। स्वत्य युनकर प्रमुक्त हैं। स्वतन्त्र युनकर सुक्ति हैं। स्वतन्त्र युनकर सुक्ति हैं। स्वतन्त्र युनकर सुक्ति हैं। स्वतन्त्र युनकर सुक्ति हैं। स्वतन्त्र युनकर समितियों, सोसाइटियों का युग हैं। स्वावन के प्रश्नात गाँव की ज्यवस्या के लिए जाज की ज्येक्षा

अधिक कर्मचारियो की आवश्यकता निश्चय ही होगी। रहन-

सहन में विविधता के रहते भी विषमता न हो, इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक कुडुन्य की क्रय-शिक (Purchasing power) का सामन्यता सामान होने वाहिए। देतिहर, तेही, वद्दं, वर्जी, छुद्दार, चमार, दुकानवार आदि विविध पेशो के होग एक ही माम-रिवार में होगे, अर्थोव इस यानिक सुप में इन समकी भाम के द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होगी, अन्यथा बादा का जूता चमार को, एक्सपेटर तेही को और मिल सुनकर को स्तर से। इसके निवारणार्थ एक विशेष्ट मकार को क्यवस्था, संघटन और सहयो। इसके निवारणार्थ एक विशेष्ट मकार को हिए नौकर-पर्यो का होगा जीर इसके हिए नौकर-पर्यो का होगा जीर साम होगा की भी वही बात

समझनी चाहिए। छोटेनोटे घन्चे सहकारी समितियां में सिमा-छित हुए निना टिक नहीं सकेंगे और उन्हें मदद भी करते न सनेगी। उद्योग-पन्धे वो बड़े समूह में ही चट चाते हैं। 'आज-फट अधिपांत्र छोग नौकर और छुट थोड़े से छोग माटिक हैं, इस प्रवार समाज वा यह विभाजन हुआ है।' यह सही है, पर यह परिस्थिति बहुत काळ तक न रहेगी। कारखाने भी साधिक स्वतनतापूर्वक चरेंगे और नौकर और सवाटक ना भेद न रहेगा! सभी नौकर या सभी चाटक होगे और सब एक-दूसरे भी सहकारिता के साथ कारपाने चटावेगे। मैंने सुना है कि यगोस्टाविया में ऐसी पद्धति से काम हो रहा है।

तात्पर्य, इस प्रकार की नवीन समाज-रचना निर्माण करने के लिए आज की अपेक्षा अधिक न्यवस्था की आवदयकता और अपेक्षा है। यह काम सरकार की सहानुभृति के विना सभव नहीं है। पर सरकार इस दृष्टि से आगे कदम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए ? अप्पाजी ने यह सञ्जाया है कि 'मजदूर अपनी मेहनत मही के मील वैचने से इन्कार कर है । समता की स्थापना के लिए दलित वर्ग में समता की आपाक्षा और स्वाभिमान-वृत्ति जागनी चाहिए।' यह विचार इतिहास के अनुरूप है। अन्य देशों में दलितों का विकास और उदार इसी मार्ग से हुआ है । उनमें वर्ग-भायना ( Class consciousness) थी। उसीमें से उस बग की स्थिति के सुधार की भावना जागी। पर ऐतिहासिक रिष्ट से भी वर्ग भावना से वर्ग द्वेप ( Class hatred ) और वर्ग-संघर्ष ( Class struggle) उदास होते ही हैं अथवा उनका उत्पत्र होना जरूरी हैं, ऐसी बोई बात नहीं देख पडती। में बिंद भूमिहीन मसदूर हूँ और मन्द्रों की स्थिति सुधारने के लिए में यदि उनका सघटन करता हूँ, तो भूमि पे मालिको का द्वेप अथवा उनके विरुद्ध संघर्ष की भावना न रखकर भी मैं यह काम कर सकता हैं।आज कल की विचार पद्धति के अनुसार भूमिहीन न्हकर भूमियानों की तमीन उनने नोकर होकर कमाऊँ, यह न्याय, नीवि और मानवता वे भी निरद्ध है, यह बात सर्वमम्मत हो चुकी है। भिवान भी इसे समझते हैं, पर अप्पार्जा के क्थनानुसार :

ज्ञानामि धर्मे न च मे प्रवृत्ति ! ज्यनाम्यधर्मे न च मे निवृत्ति !!

इस प्रकार की उनकी हाछत है। इसमें उनका दोप भी नहीं है। दूसरी कोई जीविका प्राप्त हुए विना वे भूभि पर से अपना अधिकार कैसे हटा छें ? इसकी न्याय-विरुद्धता पूर्णस्य से मान हैं, तो भी उसे छोडने के लिए कोई पर्याय तो ढूँढना ही होगा। छठा हिस्सा दान करना एक बात है और सारी भूमि का दान करना विलक्षल दसरी वात है। सामान्य मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। यही नहीं, वल्कि ऐसा मनुष्य जिस परिमाण मे 'अविवेकी' समझा जायगा, उसी परिमाण मे वह नीतिमान भी समझा जा सकता है। इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाय? 'मूमिहीनो पर अरोसा करके, उन्हें अपना वैक समझकर, भूमि-चान करों' यह सलाह कितनी भी सही हो, तो भी उसके मल में मनुष्य-स्वभाव पर जो विश्वास होना चाहिए, यह आज मनुष्यो के व्यवहार में नहीं हैं। दूसरा कोई जो कुछ भी करे, हमारा पकतरफा वर्ताव अच्छा हो, इतने से दुनिया अदल जायगी या बदलती है, यह विश्वास आज मनुष्यों में नहीं है। इसीलिए सध-बद्ध वर्ताव की अपेक्षा है। इसीलिए ऐसे परिवर्तन के हेत सघ का प्रतिनिधित्व करनेवाली सरकार से सहारे की और सहानुभृति भी आयरयक्ता है। कोई वात अच्छी हो और अच्छी जॅवे, तो भी ष्टुउ वाते ऐसी होती है कि वे सचदाः ही जन सकती है। उसके िटए संघ अथवा सघमान्य संस्था का उसे सहारा मिलना पाहिए और आवश्यकता पडने पर यलपूर्वक उसे कार्यान्यत कराने की तैयारी भी रहनी चाहिए। इसीटिए निर्दन्ध के दिना ऐमी वात होनेवाली नहीं। बेचल अनुनय मा यह क्षेत्र नहीं है, यही अपाजी ने कहा है। अनुनय से और तदनुसार होने गरे आचरण से एक वातावरण निर्माण हो सकता है। नव समाज द्योगण-मुक्ति और नव समाज

१०० निर्मा

निर्माग करने की इच्छा रसनेवाली सरकार को उससे लाभ उठाना चाहिए।

भूमिहीनों का संघटन करना और अन्यायगुक्त पढ़ित के विरुद्ध असहयोग में उन्हें प्रदुत्त करना, उन्हें सक्षम यनाने और उनका स्वाभिमान यहाने के लिए आवश्यक हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके विपय में पर्वच्य पूर्तिन्थ्यम नावना भूमिवानों में नहीं आ सकती। भायना अपनी युत्ति से आकर स्थिर हो, इसके लिए परिस्थिति का स्थाय निर्मित होने की आवश्यकता होती हैं। येसा द्याय पेदा हुए थिना समाज नहीं यद्दाल करता। अंभेजी राज्य के विदक्ष सत्यामह, असहयोग और कानून-अंग इन तीनों से अंभेजी राज्य के लिए जो प्रतिकृत्वता उत्पन्न हुई, उसीसे कुछ अंद्री में स्थाउव्य का लाभ हुआ। एक अंद्री में इसीलिए कहता

जता में स्वराज्य का लाभ हुआ र 'दुछ जता में' इसालए कहता पहता है कि इस पद्धति से परिस्थिति का दयाब हम इतना नहीं पैदा कर सके कि जतने से अंभेज हमें स्वराज्य देने को मजबूर हुए हों। पर इन जगायों से परकीय राज्य के विषय में तिरस्कार और स्त्राज्य के विषय में आकांक्षा का निर्माण हुआ।

श्रुमिहीनों में भूमि के छिए लाकांशा जभी पैदा ही नहीं हुई जीर जाज की परिस्थिति का तिरस्कार भी उनके चित्त में अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ। इमारा यह कथन अवदय ही सापेन्न है। ये दोनों बाते होने के छिए भूमिहीनों और छोटे-छोटे ऐतिहरों कह संपदन निर्माण करना होगा। उनमें स्थानिमान जगाना होगा। अभी की यह प्रया अन्याययुक्त है और उसे चन्द करना न्याच्य है, यह विचार उन्हें जैंबाकर इसका आचरण उनसे करा डेना

हैं, यह विचार उन्हें जेंबाकर इसका आचरण उनसे करा लेना होगा। वर्तमान पद्धति से काम करना अस्वीकार करना भी न्याय्य हैं। मूकान्ति का अगला कटम इसे समझना चाहिए। इसीसे नयी परिस्थिति उत्तत्र होगी और सरकार तथा जमीदार दोनों पक्षों को भूकान्ति की अनिवार्यता जॅनेगी और अगले कदम उठाये जायंगे। यह सन भूमियानों के ज्यक्ति होप के विना किया जा सकता है। भूमियानों की पद्धति का हेप अवदय ही करना होगा। कारण वह पद्धति दोपयुक्त है। बुराई का हेप किये विना उसका निवारण कैसे होगा?

'सय सम्पति रघुपति कर आही' यह विचार क्या है ? सम्पत्ति समाज की निर्मिति हैं। उस पर कोई व्यक्ति अपना स्वामित्व वतलाये, यह असत्व और हास्यास्पद हैं। तथापि इस मूलभूत सत्य का आयरण, अपने इस भेदमस्त दैनन्दिन जीवन मैं करते हुए 'मेरा-सेरा' ये भेद भी करने ही पडते हैं, यह अप्पा-जी का कहना है। यह एडकर दो प्रदन उपस्थित होते हैं, जिनकी

चर्चा करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह कि यदि ऐसी यात है, तो सर्वोदय का क्या होगा ? वह कर, कहाँ और कैसे उदित

होगा ? दूसरा प्रदन यह िक भारत का विकासकम जान के अनुस्प होगा था किसी अन्य पद्धित या तत्त्व के अनुसार होगा ? सर्वोद्ध्य जीवन का एक दृष्टिकोण हैं। सत्य, प्रेम, करणा जान के शादवत सून्य हैं, वन्हीं पर आश्रित यह जीवन-दृष्टि हैं। इसे आचरण में छाते हुए आज के मानव के िए क्या सम्मा और क्या असम्भव हैं, इसका विचार करना होगा और तवन तुमार स्थानश्यान पर तथा वार-बार उसे मोडना होगा। जय-प्रकाशनी के वक्तन्य का जो अवतरण पहले वे चुके हैं. उसकी

सगित भी इसी प्रकार लगानी होगी। इस अगत् में एक समय ऐसा आयेगा कि मानव स्थिति-सन्तुष्ट होकर रहेगा। वस राष्ट्रगाट न रहेगा। व्यक्ति-च्यक्ति में ही समता नहीं, राष्ट्र-राष्ट्र में भी समता रहेगी। जयप्रकाहाजी वपर्युक्त प्रस्तक में ही स्थिती हैं: "The fear is often expressed if self reliant

उन्नति नहीं हो सकवी।

and self governing communities will hold to gether and the unity and integrity of the nation will abide. In a Sarvodaya world order the present nation States have no place. The Sarvodaya view is a world view, and the individual standing at the centre of Gandhiji's oceanic circle is a world citizen. " कोई भी नहीं वह सकता कि ऐसा होना आज सम्भव है। पर सभी यह स्विकार करेंगे

कि जीवन का ऐसा दक्षिकोण होना चाहिए। न हो तो मानव की

इस प्रकार सर्वोदय का दृष्टिकोण जीवन के शाश्वत मुख्यो पर

दिना हुआ आदर्शवादी दृष्टिकोण है। जिन्हें उसे अपने जीतन में लाना है, उन्हें अपनी व्यक्तियत मर्यादा को रखते हुए ही ले आना है। यही यात राष्ट्र की भी है। राष्ट्र को अहिंसानत की दौका दैनेवाहे महास्मा का राजकीय दिएय कश्मीर में कोंज लगा युद्ध करता और कींज पर दहता राज्ये करता है, दसना भी यही कारण है। इसकी सगति भी इसी प्रकार लगानी चाहिए कि चिद यह दृष्टिकोण न होता, तो परिस्थिति इससे रस्तान हुई होतां। हुउ लोग ऐसी प्रका कर सकते हैं कि यह केनल एक तरह का पारड है। इसने लिए आज कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। प्रमदान और भूनान आन्दोलन वे सम्बन्ध में मी ऐसा ही

कहना पडेगा। 'मेरो और सेरा' इस मेर के रहते हुए आप प्रामदान की बात कैसे कहते हैं ? इसका उत्तर मूभि और अन्य सम्पत्ति में जो अन्तर है, वह दिखावर अप्पाजी ने दिवा है। पर वह अपूर्ण है। कारण 'सब सम्मति रघुपति कर आही।' परन्तु मनुष्य की गगति की आज की परिस्थिति में जो सुछ सम्भव है, वह इतना ही है, यही अप्पाजी मानते हैं। यही नहीं, विलक समाज-स्वास्थ्य की नष्टि से इसकी आवश्यकता भी है। इसके विना अपने मृलमूत प्रदन हल नहीं हो सकते।

इस दृष्टि से मानव-जीवन में सर्वोदय का ध्रव स्थान है। आदर्श की ओर जाने का प्रयत्न सदा ही रहेगा। पर आदर्श जिस प्रकार अलभ्य है, उसी प्रकार उसकी भी परिस्थिति होगी। जैसे 'निर्नन्थ और अनुनय के स्थान मानवी जीवन में स्थायी हैं, सो भी कल के निर्वत्थ को आज अनुनय का स्थान प्राप्त होगा। निर्वन्ध अभ्यस्त हो जाने पर स्वामाविक हो जाता है। इसी

रीति से मानव का विकास आदर्श की ओर होता रहेगा। सर्वोदय के इस प्रयत्न में सम्भव है कि बुछ नये विचार और आचार आविष्कृत हों। उदाहरणार्थ, संसदीय छोकसत्ता

के कार्यकाल में सत्तानिरपेक्ष और पश्चमुक्त जन-सेवकत्व की भूमिका। आज छोकतन्त्र के सामने जो महान प्रश्न है कि जनमन को उत्साहित कर विकास के कार्यक्रम में जनशक्ति कैसे जोडी जाय, यह प्रदन ऐसी ही किसी कल्पना को कार्यान्वित करने से कदाचित हल हो सकेगा। यदि लोकतन्त्र के लिए पक्षीं की आवश्यकता ही हो, तो एक-दूसरे को मार गिराने में बहुत-सा पक्षत्रल सर्च होगा ही। ऐसी परिस्थिति में तुल्यत्रल पक्षी मो जनता के अर्थांश का सहकार्य प्राप्त होगा। तय सम्पूर्ण जन-शक्ति का उपयोग विकास-कार्य में कैसे हो सकता है ?

इसी प्रकार विकेदीकरण के प्रयत्न और आग्रह से अन्य राष्ट्रों मे ओद्योगीकरण के द्वारा जो अनर्थ और आपदाएँ उत्पन्न

हुई , उनका भी अंशतः निवारण किया जा सक्गा । परन्तु आधु-निक विकास की जो मूलभूत परम्परा है, उससे अलग हम कोई नवीन ट्रय उपस्थित कर सकेंगे, ऐसे कोई लक्षण कम-से-कम आज तो नहीं दीराते । धीरे-धीरे रोती से जीविका चलानेवालीं

की मंग्या का कम होना, उसी परिमाण में अन्य उद्योगों में

विविध उद्योगीं, यांत्रिकीकरण और नगरों में जनमंख्या की

चित्रित होगा।

तक औरोगीकरण को रोक रखना उचित न होगा।

और केंद्रित उद्योग-धन्दों ( Centralised industries ) का समावश होता है। विकेटीकरण की दृष्टि से जैसे-जैसे शास्त्रीय प्रगति होगी, बेसे-बेसे उससे काम लिया जा सकेगा। पर तथ

सरणी है। आज तक जगत जिस प्रकार आगे बढा है, उसका परिणाम हमारे देश की विकास-दिशा पर निश्चय ही पड़ेगा ! उससे हम छोग अलग नहीं रह सकते। उसी प्रकार हम छोग इस देश में जो कुछ सफल करके दिया सकेंगे, उसका भी परिणाम जगत के अन्य राष्ट्रों पर होगा। इस प्रकार शास्त्रीय प्रगति का आज जो स्तर है, इसी पर स्थित रहकर हमें आर्थिक विकास का नियोजन करना होगा । इसमें औद्योगीकरण

रा॰ कु॰ पाटील

गढि. यही जगत के आर्थिक विकास का वित्र है। यही भारत में 'सर्वोदय का विचार जागतिक विचार है,' यह जो श्री जयप्रकाशजी का कथन है, उसीके अनुसार यह विचार-

रुगनेवारों की संस्था का बढना, छोहा, फीराद और उनके